नेहरू विश्वशांति की खोज में? सब्यों तोर बांक्सों से युक्त एक ममस्सिक विवरस

> नेवक श्री स्रोम प्रकाश गुप्ता

प्रकाशक नारायण दत्त सहगत एगड संस देहली प्रकाशक माराध्या दत्त सहयत एवड संस देहली

> (सर्वाधिकार सुरक्षित) [प्रयम सस्करण]

मूल्य-चार रुपये, माठ धाने

हिन्दी ब्रिन्टिंग प्रेस ~ ~ c --- c

| समर्पण |  |
|--------|--|
|        |  |

विश्व की उस महान जनता को जिसने उपनिवेशों के

विरुद्ध स्वाधीनता के लिए और युद्ध के विरुद्ध

शांति के लिए ग्रपने संघर्ष को सुदृढ़ बनाकर

युद्ध से भयभीत विश्व को राहत श्रीर

शांति प्रदान करने में योग

े दिया है ।

भारतीय ग्रपने राज्य के स्वर्णकाल में भी आकान्ता नहीं रहे। उनकी सभ्यता, धर्म और कला का प्रभाव शांतिपूर्ण उपायों से प्रसा-रित हुआ। भारतीयों की नम्रता और शांतिप्रियता सुविदित है, और

में लगे हैं. शांति चाहिए ।

सामने इस समय यह कठिन काम है कि ग्रीपनिवेशक शासन के दौरान भारतीयों ने जो समय गैंवाया है, उन सबकी पूर्ति कुछ वर्षों के भीतर

उन्होंने उपनिवेशवादियों के विरुद्ध अपने हाथ तभी उठाए, जब

करली जाए। उन्हें उन सब राष्ट्रों की भांति जो सुजनात्मक कामों

वास्तव में उनकी निराशा की कोई सीमा न रही। नये गएतन्त्र के

इलिया एहरेन वुर्ग

## प्रस्तावना

'मेहरू विस्व दााति भी क्षोज में' एन तब्दएनसम भी उत्सुक दृष्टि को नई दुनिया के सम्मुख उपस्थित ब रती है। गाधी ने जो राजनीति में धर्मनीति का धारोप निया था, उसका प्रतिनिधित्व ब रते हुए पूर्व ना ज्योतिस्तम्भ, यह नेहरू जो प्रकट में तो भारतीय गएतत्त्र था भहाभात्य मात्र है, पर जो विश्व के मनुष्यों नो धनयदान देने के लिए विश्व की दानितयों नो धपनी धोर धिममुख कर रहा है, धाज के मनुष्यों ना सबसे वड़ा त्राता है। तरए। सेवब ने उस

वैनत्य और प्रतिक्रिया ना विस्व वो प्रागे बब्दी हुई विनाचन प्रवृत्ति की पृष्ठ-भूमि पर विहाम दृष्टि डालते हुए —एव रेसा वित्र हमारे सम्मुख रखा है। जिससे प्रागे प्राने वाली पीढी यह देस सक्तों। वि विस्व के राजनीतिज पुरीए-जन जब केवल प्रपने सामूहिन स्वार्यों पर त्याग और साहत वा भूकमा चढा कर जन जीवन को प्रस्त कर रहे हैं, तब भारत की राजनीति वा यह घीएं-स्यानीय पुद्य विस्व के मनुष्यों को ग्रमयदान देने के लिए ग्रपने सर्वस्व की याजी

लगा रहा है।

पुस्तव में मार्ने की बात यह है कि लेखन ने प्रपने विचारों को पाठनों पर
लादा नहीं है। वह नेवल एक गम्मीर दृष्टा है, उत्तने विस्वात्मा नेहरू को भीतर
बाहर जैता देखा है, वैसा ही वह पाठनों के सम्मुख रख रहा है। उसके इस
प्रयास में उसकी निलेंग कामना का व्यक्तिकरण तो है ही, साथ ही विगत
पालीस वर्षों की विद्य राजनीति का गहन प्रकथन का प्रकटीकरण भी है।

जातीस वर्षों की विदय राजनीति का गहन प्रध्यपन वा प्रकटीकरए। भी है। जिससे लेखन भी मननदील प्रवृत्ति प्रवट होती है। में हृदय से इस पुस्तक के सम्बन्ध में नामना करता हूं कि वह पाठका की दृष्टि में वह घादर पाये जिसके लिए नि वह सर्वपा उपयुक्त है।

भानषाम प्रतिस्टान — साचार्यं चतुरसेन शास्त्री १०-६-४६

# लेखकीय

'नेहरू विश्व-शांति की खोज में' मेरी पुस्तक धाज से एक वर्ष पूर्व लिखी जा चुकी थी, यानी जब पंडित नेहरू सोवियत संघ से लीटे थे, परन्तु प्रकाशक मही-दय के शीध्र प्रकाशन के धनुरोध के पश्चात् भी भे अपनी लम्बी बीमारी के कारण इसे उन्हें प्रकाशन के हेतु न दे सका, और आजकल-प्राजकल करते वह दिन भी घागया जब सीवियत नेताओं ने भारत यात्रा की; ऐसी स्थिति में एक ब्रध्याय मैने भी जोड़ देना भावश्यक समका, क्योंकि विना उस भ्रष्याय के पुस्तक ग्रयुरी सी ही रहती। इस प्रकार भाज से चार माह पूर्व यह प्रेस की दे दी गई, पर प्रेस में भी देर के बाद देर होती चली गई और इस बीच तथा पुस्तक लिले जाने के परचात् दुनिया में बडे-बडे परिवर्तन हुए । साम्यवादी देशी का संगठन (कामिन फामें) भग होने की घोपला, पंचशील के भाघार पर कई देशों के सम्बन्ध सुधार, युद्ध सोरों भौर उपनिवेशवादी-साम्राज्यवादियों का भौर भी पर्दा फादा हुआ मगर घटनाएँ तो घटती ही रहती है और इतिहास नया लिखा ही जाता है, इसलिए चाह कर भी में इसमें परिवर्तन नहीं कर सका, क्यों कि इतिहास कभी पुराना नहीं होता। यह भी इतिहास ही है 'विश्व शांति के प्रपत्नों का इतिहास' जिसकी भूमिका में पडित नेहरू का भी प्रमुख हाय रहा है।

इस सम्बन्ध में में एक बात तिनक स्पष्ट कर देना आवश्यक समक्रता हूँ कि पिंडत में हुक से हमारे आपस के और चाहे कितने ही मामलों में मतभेद हों परन्तु उनके विश्व मांति प्रयत्नों का न केवल भारतीय जनता ने वरन् विश्व की महान जनता ने हृदय लोलकर स्वागत किया है, और सभी इस सम्बन्ध में एक राग है कि प्राच जो विश्वतांति की गारटी देने की स्थित पेदा हुई है, उसका श्रेय पंडित नेहक को भी उतना ही है जितना किसी अन्य को अधिक से धर्षिक दिया जा सकता है।

मैंने इसकी भाषा की श्रीर विशेष घ्यान रखा है, पर फिर भी मै अपने

## ( \$8 )

| माद्यों से भेंट                         | १४४           | श्रुलाम देशा का समस्या    | 160         |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|
| भ्रपत्मतो ना विद्यालय                   | 88€           | विश्व शासि ग्रीर सहयोग    |             |
| ग्रीया महल                              | 3,80          | वदाना                     | \$ 50       |
| महानभोज                                 | १४१           | युद्ध का परिलाम           | 860         |
| सगीत और वन्देमातरम                      | 848           | गुलाग देशों की समस्याग्री |             |
| चीन के समाचार पन                        | 848           | परधोपस्पा                 | \$ 5=       |
| वियत नाम और इंटोनेशिया                  | 844           | प डिता नेहरू              | २००         |
| पनकारों के बीच                          | 840           | सप्तम अध्याय २०१-         | <b>२३</b> = |
| भ्रन्तिम भाषेण                          | १५७           | नेहरू नई युनिया में       |             |
| घन्यवाद सन्देश                          | 3 4 8         | चरा में नेहरू             | 707         |
| श्री चाम्रो एन लाई नो                   | 87€           | धन्यवाद भाषण्             | 50%         |
| पंचम अध्याय १६१-१६८ प्रावदा हारा स्थागत |               |                           | 80%         |
| पाक समरीकी गठजोड़ एव                    | तया की        | जगवाज चौके                | 305         |
| शान्ति को खतरा                          |               | मास्को में                | 288         |
| फौजी सममीता                             | 5 2 3         | मास्ती विश्वविद्यालय      | 288         |
| पष्ठम श्रध्याय १६६-                     | - <b>२</b> ०० | परिशिष्ट                  | २१५         |
| पचारील और वाहु ग स                      | ध्येलन        | उद्दें में भभिनन्दन पत्र  | 285         |
| एशियाई कान्मेंस                         | 909           | समस्कन्द में              | 785         |
| प्रस्ताव .                              | १७३           | त्रालमा अता               | २१७         |
| सम्मेलन का प्रभाव                       | Xe13          | नौतोड प्रदेश में          | २१७         |
| वाहुग मन्मेलन                           | 205           | सवसे वहा इस्पात केन्द्र   | च्रु⊏       |
| सम्मेलन में                             | 828           | स्वेदं सोवस्क में         | 388         |
| सम्मेलन के फैसले                        | £3\$          | लेनिनग्राद में            | 388         |
| धार्षिक सहयोग                           | ₹33           | दो महत्त्वपूर्ण भाषरा     | 220         |
| सास्ट्रतिक सहयोग                        | 854           |                           |             |
| मानव प्रधिकार और प्रात                  | T .           | भावल                      | २२६         |
| निर्सुय                                 | 856           | समुनत घोषसा               | 733         |
|                                         |               |                           |             |

| पंडित नेहरू से प्यार               | २३७          | एन० एस० खुश्चेव   | २६० |
|------------------------------------|--------------|-------------------|-----|
| म्रव्टम मध्याय २३६-                | -२७५         | पंजाव में         | 568 |
| सोवियत नेताओं की भारत यात्रा       |              | बम्बई में         | २६६ |
| शम दिन                             | 5,8,8        | बंगलीर में        | 250 |
| राजधानी में                        | 588          | मद्रास में '      | २६व |
| जब ग्रमरीकियों के दिल पर           | ,            | कलकत्ता में       | 75= |
| जब अनुराज्या के उदल पर<br>साप लोटा | २४४          | जयपुर में         | २६६ |
|                                    | 28E          | काश्मीर में       | 375 |
| स्वागत                             | 5,75<br>4.06 | व्यस्त दिवस       | २७१ |
| बुल्मानिन का भाषस<br>भागरे का ताज  | २४२          | विदाई की वेला     | २७२ |
| भागर का तान<br>स्काउट मेला         |              | भित्रता की गारंटी | २७२ |
|                                    | २४६          | (संयुक्त वक्तव्य) |     |
| भारतीय संसद में एन० ए०             | 200          |                   |     |
| बुल्गानिन                          | <b>₹</b> 45  |                   |     |
|                                    |              |                   |     |

प्रथम अध्याय

(प्रति-क्रिया)

🛚 प्रथम ग्रीर ब्रितीय महायुद्ध के पश्चात् पैदा हुई परिस्थिति का पडित नेहरू पर प्रभाव ]

## प्रथम महायुद्ध

यह्ं ठीक है कि हम भारतवासियों ने धाषुनिक युद्ध सपनी सौंसों से नहीं देखा, पर प्रयम धीर डितीय महायुद्ध से हमारा देश झदूता रहा हो, ऐसी भी

भाज मानवता के सामने एक घारांका है! तीसरा महायुद्ध !

बात नहीं हैं। पहला युद्ध थोरोप में होता रहा, साम्राज्य विस्तार के लिये भीर व्यापारिक मण्डियों के लिये, जिसमें भारतवर्ष के कितने ही वहादुर गोलियों के शिकार हुये, यदि यों कहा जाय कि अंग्रेजों ने जर्मनी की पहले युद्ध में भारतीयों की सारां पर चनकर निजय किया या तो अर्युक्त न होगी। क्योंकि उस युद्ध के लिये पंजाब से राजो भीर जवरन दोनों ही तरह से रिकरटों की मतीं हुई थी, भीर वह होनहार युक्क रह रूपये में अर्थों के हाय विकाय है ए उनके साम्राज्य को बढ़ाने के लिये , उनके व्यापार को जनति दिलाने के लिये और उनके व्यापार को जनति दिलाने के लिये और उनके व्यापार के लिये अमेरा जंसे देश के व्यापार को नष्ट बर्च के लिये। क्योंकि जर्मनी ही उन दिनों एन मान प्रतिद्वा या छोटे गामान के लिये जिसे साम जनता रारीदती थी। मगर उस युद्ध के परचाद लोगों को क्या मिला? बहुदुरों के प्रान्त पंजाब को क्या मिला, युद्ध में परचाद लोगों को क्या मिला? बहुदुरों के प्रान्त पंजाब को क्या मिला, युद्ध में परचाद लोगों को क्या मिला? वहादुरों के प्रान्त पंजाब को क्या मिला, युद्ध में परचा स्वीरों की मां भारत को पया मिला? इसे सब जानते हैं।

बुरी तरह पूजल दिया गया। स्वयं पंडित नेहरू के दान्यों में— 'यूरोपियन महायुद्ध के अन्त में हिन्दुम्तान में एक दवा हमा जोग कैता हुमा था। तत्त कारखाने जगह-जगह फैन गये पे और यूत्रीपादी वर्ष गत भौर सत्ता में बड़ गया था। चोटी पर के हुट्टी मर तीन मातामान हो गये पे स्रोर

ज्योही युद्ध समाप्त हुधा, देश पर नये-नये सासाज्यो कानून जबरन साद दिये गये । मंहगाई वह गई, जलियां याने बाग के रूप में पंजायो और हिन्दुस्ता-नियों को युद्ध की विजय का पुरस्कार मिला । और माजादी के भाग्दोलन को श्रीर वो उस योक्त को कम वरने की टोह में ये कि जिसके तले वे कुचले जा रहे पे। मध्यम दर्ग के लोगो में यह साधा फैल रही थी कि सब सासन सुधार

होगे ही, जिससे सुराज के बुख अधिकार मिलेंगे और उनके द्वारा उन्हें अपनी बढती के नये रास्ते मिलेंगे। राजनैतिक ग्रान्दोलन जीवि शान्त मय भीर विल्कुल वैद्य था। पापपाद होता दिलाई देता या और लोग विस्तास के साथ आत्म-निर्णय, स्वसाशन कौर सराज्य की वार्ते करते थे। इस श्रश्नान्ति के पूछ चिह्न जनता में भी, और खासकर विसानो में दिलाई पढते थे । पजाब के देहाती इलाको में जबरदस्ती रगरूट भरती करने की दुखदायी वातें लोग सभी तक बुरी तरह याद करते थे और कोमागातामारू बाते दूसरे लोगों पर मुकदमे चलाकर जो दमन किया गया था उसने उनकी चारो भोर फैली हुई नाराजगी नो भीर भी बढ़ा दिया । जगह-जगह सटाई के मैदानों से जो सिपाही लीटे में वे मब पहले जैसे 'जो हकूम' नही रह गये थे। उनकी जानकारी धौर अनुभव बढ गया था ग्रीर उनमें भी बहुत अशान्ति थी। 'मुसलमानों में भी तुर्किस्तान और खिलाफत के मस्ते पर जैसा दक्ष ग्रस्तयार किया गया उस पर गुस्सा वढ रहा था और कान्योलन तेज ही रहा था। तुनि-स्तान के साथ सधिपत्र पर सभी हस्ताक्षर नहीं हो चुके थे, मगर ऐसा मालूम होता या कि कुछ बुरा होने वाला है, सो जहां वे एक झोर झान्दोलन कर रहे पे वहाँ दूसरी और इन्तजार भी कर रहे थे। देश भर में प्रतीक्षा और आशा की हवा जोर पर भी, लेकिन उस धाशा में चिन्ता और भय समाये हये थे। इसके बाद रौलट विलो का दौर हुगा, जिसमें कानूनी कार्रवाई के बिना भी गिरपतार करने और सजा देने की धारायें रखी गयी थी। सारे हिन्दुस्तान में चारो थ्रोर उठे हुये कोध की लहर ने उनका स्वागत विया, यहा तक कि माडरेट लोगो ने भी अपनी पूरी ताकत से उनका निरोध किया था। और सच तो यह है कि हिन्दुस्तान के सब विचार और दल के लोगों ने एक स्वर से उनका विरोध किया या। फिर भी सरकारी अफसरो ने उनको कानून बनवा हो डाला, और खास रियायत सच पूछो तो यह की गई कि उनकी मियाद तीन वर्ष रख दी गई।' (भेरी कहानी पृष्ठ ६=-६६)

हमारे देश की युद्ध ने परचात् उस समय ऐसी दशा थी। अब तिनन मुख्य घटना जलियान वाले बाग की घोर नी एक दृष्टि खातिये, क्योंकि उसके विना बास्तविक स्थिति का ग्रन्दाचा नहीं समाया जा सकता।

युद्ध के पश्चात सबेजों में सोच लिया था कि हमने न केवल जर्मन विजय किया है, वरत विश्व विजय प्राप्त की है, बीर जिस प्रकार किसी गर्नीलें झादमी की एक सफलता मिसजाने के पश्चात गर्च कर्यायन वड जाता है विल्कुल यही द्वारा अप्रेजी की भी थी। जर्मन की विजय से उनका दिगाग सात झासमान पर जा चडा बीर हिन्दुस्नान में उन्होंने सपना रीव दिखाना आरम्भ कर दिया, याणि हिन्दुस्तान फ्रांजों उज्लेक्सों में म केवल सब से बहा था, परिक माजी हालत भी हसकी बहुत सच्छी थी, और जितना आरम्भ कर निर्मा के निर्मे सेय उपनिवेद्यों से होता था, उन सबसे कर्द्ध धिक गुना लाम केवल मातत है दिया था। यही नारण था वि जहाँ देश की जनता एक और सुराज की मान कर रही थी, वही दूसरी और प्रकंज वसे सुन्दी तरह से दलवल के साथ कृषण रहे थे। आता यो हुई, जब अप्रेजों ने देश पर रीस्ट कानून साद दिवाशों महास्मागाधी

ने उसके विरुद्ध सरवायह छेड़ दिया। उन्होंने सत्यायह आरस्य करने से पहले सत्यायह समा को जिसके मध्यरों से यह प्रतिशा कराई गई थी कि उन पर लागू किये जाने पर रोट्ट कानून नो वे म मानवें या यो कहना चाहिये कि जानक के पर उन्होंने लेक जाने की तैयारी की थी। पर उसी समय देश को चना थरल गयी और गांधी की को सत्यायह स्थित करना पड़ा। पिटत नेहरू ने राज्यों में 'सत्यायह दिवस सारे हिन्दुस्तान में हटतालें और तमाम काम नाम नव-दिल्ली, यम्तवहर और अहसतावाद में पुलिस और अधेन का गोली जाना और यह से पीट के स्थानियों ना सारा जाना—ममुस्तिय और अहसतावाद में पीट के हिस और उस्पादाय में भीड़ के द्वारा हिंदा काल्य हो जाना—जिल्ला वाला वाम का हत्याकार, पाव में कीओ कानून के भीपछ, अपमानवनक और जी दहला देने ना ले सारामों। पजाव मानो कानून के भीपछ, अपमानवनक और जी दहला देने ना ले सारामों। पजाव मानो

#### जलियाचाला बाग

प्रशासना वाप में एक विदाय समा हुई पी जिसमें लग-भग २० हजार मनुष्य थे। भीड़ में मीए और बहिनें स्थन सीटे-सीटे बच्चों के साय थी, कुछ मारे डूस पीते बच्चों को मोद में जिसे दीडी थी। जाला हैंसराज स्यास्थान दे रहे थे। उसी समय पजाब का लेस्टीन्य गवर्गर सो बाय सीमकों सिहत उस बाग के बाहर पहुँचा। उसने विना कोई हुचम साथा को भाग कराने का दिये बाग के बचांजों पर २४-२४ सीनक लड़े कर दिए और फायर का हुकम दे दिया। कितने ही लोग मारे गये थे, कितने ही अपंग हो गये और क्तित स्थायाना स्था । यह १६-४० के बाद समेजों का भारत पर यह सबसे स्थित स्थायाना सा

थीपूत बनाजा भव्नास सती वेग ने हटर नामीक्षन और डायर के सवाल-जनाको को बड़े उत्तम बंग से लिखा है। श्वाबा महोदय अपनी न्याय प्रियता के लिये प्रसिद्ध ये, और ईमानदारी के लिये भी।

'देगे की जोच फरने के लिये जो हटर कमीशन बैठा या उसके सामने क्यान देते हुये जनरल डायर् ने कहा—"मैने यहाँ गहुंचते ही गोसियाँ दागनी धारम्भ कर दी।" कमीशन का प्रश्त—"क्या तुरन्त ?"

डायर—''हां, तुरन्त । मैंने इस पर पहले ही विचार कर लिया या मीर अपना कर्तब्य सोचने में मुफ्ते तीस सैकिण्ड से मधिक न लगा।"

कसीशन के सामने डायर ने यह भी स्वीकार किया कि---"सम्भव है, सभा मैं उपस्थित बहुतेरे मनुष्यो ने मेरी मनाही की भाजा न सुनी हो।"

कमीशन के प्रस्पक्ष लार्ड हटर ने पूछा—"यह जानकर भी तुमने भीड की पहले तितर वितर होने के लिये सावधान नहीं किया ?"।

डायर—"नही, उस समय मैने यह वही बोचा। मैने यही समका, कि मैरी प्राप्ता नहीं मानी गयो। समा करके मार्चक्का को उपेक्षा की गई। इसीलिये मैंने गोसियां चलाना जरूरी समका।"

कई प्रवर्गासर के बाद उस रक्त पिषासु जेनरस हायर ने कहा कि—"मैने रस मिनट तक उस भीड पर धुँचाधार गोलियाँ चलाये। भैने भीड को हटा हटाते का खपोग नहीं किया। में बिना गोलियाँ चलाये भी भीड को हटा सकता था, पर इससे लोग मेरी हंथी उडाते। कुल मिलाकर १९४० गोलियाँ दागी गयी थी। गोली भरसाना तभी बन्द किया गया, जब वे खरम हो गयी। साम में भीड बहुत ही घनी थी, जहीं गोलियाँ चलाई गई।" जेनरस्त हायर ने यह भी स्वीकार किया वि पायलों को उठाने और उनकी मदद करने का नोई मबन्य नहीं दिया गया। उसने कहा—"उस समय उन पायलों की भदद करना नेरा कर्तव्या नहीं या।"

लाला गिरधारीलाल का मकान जलियाबाला बाग के निकट ही था, और उनके मकान से बाग दिलाई भी देता था। बायर की गोलियो का दृश्य बहु अपने पर से देश रहें थे, और उनका बयान है कि—"मैंने उस जगह सेकडो को मरते देखा। गोलियों बाग के रदालाजों को और हो चलती थी, जियरसे मुद्र्य मानने की बेहा कर रहे से मेंने भूम-पून पर यह स्थान देखा धोर जगह-जगह जायों के देर दिलायी दिये। कितनों मा माया नदा या, कितनों की बांसी में गोशी तभी थी, जितनों के हाब, पैर, जाम-कान धीर मेंने पूर-पूर हो गये थे समकता है, कि एक हजार से अधिक मुद्रायों की लायों ने देर वहीं पटे थे।"

#### मनीश्रावाला

मनीमानाला में तो अत्याचारों को कोई सीमा ही नहीं रही थी। बहुत सी गिरफ्तारियों हुई, जिनमें एक सौ वर्ष का बूबा भी था। इन सब की नोहे के पिजरे में बन्द किया गया, जो दिन मर पूप में तपाये जाते थे। हिरमो पर भी नहीं जो जो कत्याचार हुये यह वर्णनातीत हैं। गगल जाट की—वृद्धा रुपी ने कताबा कि—

'मार्शल-ला के दितों में बर्वेज अफबर मि० वोसवर्य स्मिय में हमारे गाँव के साठ वर्ष के ऊपर के सब पृथ्यों को अपने वगले पर बुसाया जो गाँव से कई मील की दूरी पर था।"

वृद्धा ने कहा — 'जर्बे पृरुप बगले पर चले गये, तो पुलिस दल सहित अप्रेज अपनार हमारे घरों जो जोर आये। जो हितवा अपने पृष्ठपों के तिथे वगले पर भीजन लिये जाती थी, उन्हें भी वह लोटाले लाये । गांव में पहुँचकर दे गतां-गली में पये और सब परो की धौरतों को बाहर निकलने की आजा दी। हव हितवों निकली, उन्होंने राह्यों के हाथ जोडे। कुछ दिवयों को उन्होंने राह्यों के हाथ जोडे। कुछ दिवयों को उन्होंने राह्यों के मारा और कुटी-कुटी बातें कही। उन्होंने दो बार मुक्ते डोकर मारी और मेरे पृद्ध प्रका। जबर्यस्ती धौरतों का मृद्ध कोल दिया और उद्धे से उनके पृष्ट हुद्धा के सहसे वाद वह उन्हें गयी, कुतिया, तबसी और सुपरी कहकर पालिया देने लगा। उत्तने कहा— 'तुम अपने सीहरों के बिस्तरों पर पढ़ी थी, फिर सुमने उन्हें बुदाइयों बारने से वधी गहीं रोकर शिहरों के पहलर पालिया देने लगा। उत्तने कहा— 'तुम अपने सीहरों के बिस्तरों पर पढ़ी मी, फिर सुमने उन्हें बुदाइयों बारने से वधी गहीं रोकर शिहरों की स्वानों के मीतर पुलिस साले देखीं। '' उसने कुफ़े एक डोकर मारी और हम सीगों की मुकलर पैरो के भीतर से हाथ निकाल पर कार पकर में वहा। ''

प्रमाग महामुद्ध के पश्चात हिन्दुस्तान में, उपरोक्त विवरण से भी सैनडो ग्रुना हरस अपनी भीको से देखा। यह तो मेचल एवगदि घटना मात्र है। जो इतिहास के पन्नों में सर्देव रक्तिन पुस्ते में सिक्षी मिलेगी। युद्ध में समय ती भी विनक्ष होता है, यह तो होता ही है, पर महुम्बूट में याद जो पटनामें प्रश्ने प्या यह विनात से नम थी। यहते हैं उस समय अनाज इतना महेंगा हो गया दूपरे दिन जनरल डायर ने सहुर के रहैंथी, म्युनिस्पत कमिक्सरों, व्यापा-रियो धारि की एक सभा कोतवाली में भी, जिसमें कहा गया— धान लीग क्या माहते हैं, शान्ति या युद्ध ? यदि शान्ति, तो सब दुनाने खुलवादमें, नहीं तो बन्दुकों के नम से दुकाने खुलवायी जायेथी। " जनरल डायर के बाद मिक् धनित बोले— अध्याप लोगों ने अबेजों को सारकर गुरा काम किया है। शापसे और धापके बच्ची अने बदला लिखा जायेगा। " १५ अर्थन को सब दुकानें खुल गयों भी। सोगों ने समस्ता था कि बच अब खान्ति हो गयी, और धागे कुछ न होगा। पर मार्थन-ना को धोयहा। करने के बाद है जून तक सोगों को निम्न-जिलिस निम्न-निम्न कुछ सहने पड़े ।

(१) जिस गली में मिस खेरज्ड पर मारपीट हुई थी, सही लोगों की की है लागों को साम जाये जाये, उपर से जाने वालों को पेट के बल रंगाया गया (२) सभी अंग्रेजों की सामान करना पहला था, नहीं तो गिरफ्तारी और प्रप्रमान का भर पा (३) मानुली बालों पर लोगों को झामतौर से कोड़े लयवाये जाते में (४) शहर के सभी वक्षील प्रकारण ही स्थेवल कास्टरिक्त बनाये गये और साधारण हुलियों काम गिर्क उत्तर पा (४) बिना प्रतिकार कामानिक जाते में प्रतिकार कामानिक जाते में प्रतिकार कामानिक जाते काम प्रकार की नीत अनामुक प्रकृत जाते में सीर उनसे प्रपराच स्वीकार कराने मा इसरे सबूत के निष्ये या केवल उनका अपमान करने के लिये नाना प्रकार के प्रदियं जाते थे।

क्षि (महाग्या गांधी द्वारा संवाणित सत्यागह के सितासित में बायर में बाठ सत्य-पात भीर बा॰ क्षिण को शिरणतार करके न नामें कहाँ भेज दिया। इस समाचार है समुतातर में समस्ती फेल गांधी थी। सहलों मनुष्यों की भीड़ मंगे वेर मंगे सिर क्षिणो कोनानर के संगत की भीर जाने साथी। भीड़ पपने नेतामों की एड़ाना चाहती थी, पर रेतचे पुल के पास सीमकों ने उन्हें रोका। सिंकिंसे में मुठभंड़ हैं। भीर सीकों ने गोतिनां चताती। इसकों चाद जनता के मन में बंधी विनागारी गोता वनकर मड़क उठी। जिसकों लपटों में कई अंग्रेज मारे गये, कई इसारतें जाती। यदि गोली व चलाई गई होती हो। ऐसी घटना कभी नहीं पट सकती थी)।

### मनीग्रावाला

मनीद्याबाला में तो ब्रह्माचारों की कोई सीमा ही नहीं रही थी। बहुत सी गिरस्ताहियों हुई, जिनमें एक सी वर्ष का बूबा भी था। इन सर्व को तोहें के चित्ररें में बन्द किया गया, जो दिन भर बूच में लपाये जाते थे। हिनयों पर भी बही जो जो अर्थाचार हुवे यह वर्णनातीत हैं। मंगल जाट की—वृद्धा स्त्री में बताया कि—

'मार्शल-ला के दिनों में अंग्रेज घफसर मिन बोसवर्थ स्मिथ में हमारे गाँव के साठ बर्ष के ऊपर के सब पुरुषों को अपने बंगले पर बुलाया जो गाँव से कई मील की दूरी पर था।"

मील की दूरी पर था।"

पूढा ने कहा — 'जर्ब पूरुष संगले पर चले गये, तो पुलिस दल सहित फ्रिकें

पुढा ने कहा — 'जर्ब पूरुष संगले पर चले गये, तो पुलिस दल सहित फ्रिकें

फफतर हमारे पर्री की कोर साये । जो निजयां अपने पुरुषों के लिये बंगले पर
भीजन लिये जाती थी, उन्हें भी चह जोटाते लाये ! गाँव में पहुँचकर वे गली—
गली में गये और सब धरों की भीरतों की बाहर निकलने की आजा दी । सब

निकची मिकली, उन्होंने ताहवों के हाथ जोड़े । उन्होंने हो की सारा धी हो से सारा धी हो सह स्वार्ध की उन्होंने कही के मारा धीर दुरी-युरी बालें कहीं । उन्होंने दो बार धुक्के डीकर मारी शीर की मारा धीर दुरी-युरी बालें कहीं । उन्होंने दो बार धुक्के डीकर मारी शीर की मूंद पर पूका। जब्दर्सती बीरतों का मूंद बोल दिया और ख़िते से उन्हों से उनके पूक्के वा स्वार्ध के लिया और ख़िती से उन्हों से उनके पूक्के वा साथ के स्वार्ध के साथ से स्वार्ध के स्वार्ध के सित्त पुलिस

वाई युराइयां करने से वर्षों नहीं रोका ? शब तुम्हारे पायजामों के भीतर पुलिस

वाई युराइयां करने से वर्षों नहीं रोका ? शब तुम्हारे पायजामों के भीतर पुलिस

वाई युराइयां करने से मुंग नहीं रोका ? शब तुम्हारे पायजामों के भीतर पुलिस

वाई युराइयां करने से स्वर्ध मुंग है से एक टोकर मारी और हम लोगों की भूकर पर देंगे के

प्रथम महायुद्ध के परचात् हिन्दुस्तान ने, उपरोक्त विवरण से भी सैनहीं ग्रुगा हरस प्रथमी प्रांको से देखा। यह तो केवल एगादि यदना भान है। जो इतिहास के पन्नों में सर्वेव रिक्तम प्रष्टों में लिखी मिलेगी। युद्ध के समय तो जी विनास होता है, वह सो होता ही है, पर महायुद्ध के साद जो घटनायें पटी ग्या वह विनास से कम थी। यहते हैं उस समय प्रमात्र इतना महोगा हो गया

भीतर से हाथ निकाल कर कान पकड़ने की वहा ।"

चा कि उससे पहले बभी उसना महाग धराज हमारे देश में नही विदा पा। जब कि फरलें धच्छी थी, या में बहिये कि उस समय करतें घच्छी ही रही थी। और जमेंनी में, जो मुद्ध में हार गया था। केवल सामिब सकट था, बल्कि सेमारी और वेरोजगारी वा धामाज्य था। जिस पटिल नेहरू ने, उस समय अपनी बांचो से देशा जब वह युवा थे, उनका शरीर थीर हदग युवा था। और यह जनता के हदय समाट समके जाते थे।

## द्वितीय महायुद्ध

यह युद्ध वस समय खिड़ा जब हमारे देश में काग्रेस प्रान्तीय सरकारें बना पूरी थी, केवल बगास नो छोड़कर देश में सारे प्रान्ती में काग्रेस के मिनड़ल वन चुके से, ग्रीर वाकी अच्छे दग पर सासन प्रवन्य चला रहे से, यानी जैसी उनने हाथ में शक्ति थी। तभी यकायक जर्मनी से बाग वरतने लगी।

प्रत्य युद्धों की जानि इस महायुद्ध के बीज भी काफी दिनों से बीये जा रहे ! बाद यो नह दिया जाय कि पहले युद्ध की समास्त्रि के पदचात् ही दूसरे हायुद्ध के बीज बोने घारक्ष कर दिये थे तो कोई बेजा सात नहीं होंगे, स्वाक्ति का कर से ममलूबर की महान काति हुई तो दुनिया के साम्राज्यवादी एक्षरपी भाग उठे। प्रात, इनर्लेण्ड, प्रमेरिका जो उस समय चपनिवेदान राज्यों पर हरू-तत करते के लिये प्रसिद्ध थे, का इस युद्ध में पूरा-पूरा हाथ था। हमारे देश के पुरुषे कि कहावत है जो गढ़ा खोदता है, यही गिरता है। घोर ऐसा ही इस युद्ध में हुमा। महिकों के साथ पुत्त पिस जाने की बात को तो घलग किया ही नहीं जा सन्ता।

ये महामुद्ध वो भीर से हो रहा था एक और एशिया में जापान बीन पर आक्रमण कर रहा था, जिसका नेतृत्व बीजी ने हाथ में था और दूसरी और जर्मनी भीर इटली मूरीण में बढ रहा था। मोजना थी, इटली भीर जर्मनी के तामाशाह मुझीलेली और हिटलर पूरे मूरीण को फराई कर कीने के बाद कस के मार्ग द्वारा भारत भी भीर बडें छोर पूरव में काग्रान, चीन अलुग और दूसरे छोटे देशों को रोदता हुमा भारत की ओर बढे। मर्थात् हिन्दुस्तान में तीनो सानासाहो को कोर्जे अपने बूटो से हमारे सीनो को रौदें/।

हिटलर बोर मुसोलिनी तथा तोजो के पीछे कौन था जब तक यह बात समक्त में पूरी तरह से नहीं बाजायेगी थांगे की बात समक्ती कठिंग होगी।

जब रूस में श्रवत्वर क्रांति के पश्चात् मजदूर हकूमत स्यापित हो गई सो साम्राज्यबादियों के दिलों पर साथ लोट गये । उन्होंने क्षेत्रेरिस कम्यून की तरह इसे भी समाप्त करने की ठान ली । धनेक तरह के सकट एस में पैदा किये। जापान ने उसी समय साइवेरिया की बोर अपनी कीजें भेज दी। जर्मनी श्रीर रूस की दुश्मनी तो उन दिनो जगत् प्रसिद्ध थी, मगर सोवियत सरकार ने त्रत जर्मनी से सधि करली, हालाकि इस सधि में रूस को काफी नीची दातें माननी पढी थी, और बही जापान के साथ हुआ । साम्राज्यवादियों की पहली चाल बेकार होएथी, उन्होने तुरत बार्थिक प्रतिबन्ध लगा दिये । इससे रूस की जनता विचलित हो उठी, नगर लैनिन भीर स्टासिन के नेतस्य ने जल्दी ही इस परिस्थित पर काब पा लिया। हालाकि भहगी बहत दिनो तक चलती रही। जब प्रथम महायुद्ध के समाप्त होने के बाद हमारे वेश हिन्दस्तान से गहगी काफी विनो में समाप्त हुई थी तो रूस के बारे में तो कहा ही क्या जा सकता है, जो स्वय युद्ध में फसा था। जहां वा व्यापारी और धनिक वर्ग सरकार को उलटने की नाकामयाय कोशिय कर रहा था। श्रीर जब ये सारी हरकर्ते साम्राज्यवादियो की बैकार हो गयी और रूस की नयी सोवियत सरकार के श्रेष्ट कार्यों का पता बूसरे देशों की जनता को लगा तो वहाँ भी गडबडी सी होने लगी। इस सब पर विजय पाने के लिये साम्राज्यवादियों ने सोचा- 'न रहेगा बास न बजेगी बान्दी।' रूस से इस शासन को ही समान्त कर देना चाहिये। श्रीर तभी जन्म हुमा हिटलर, मुसोलिनी और तौजो का ।

शःसब से पहले समदूर कार्ति फास में दूई, जिसमें दो महीने तक जनता का सासन रहा, पर जमीबार, पनिक वर्ग और उसकी लाड़सी पुलिस तथा फोज ने दसे यो माह कें भाषक न जीने दिया।

इन तीनो को जन्म देने वाले वास्तव में स्रमेरिका, इ गलैक भीर मांस भी साम्राज्यवादी सरकार थी, जिनकी इच्छा भी इन तीनो को बाफो ताक्तवर बना-कर एन साथ इस पर प्रचानक मालमप्प ऐसे समय वर दिया जाम जब इस सिमालकारी बन्दों में लगा हो। और ये सब उस गमय हुआ जब मास्ट्रिया में सून को नदियां बहु रही थी। वहाँ की आजादी को साम्राज्यवारी हुवल रहे थे। पडिल नेहरू इन दियो जैल में थे। मेरी कहानी में उन्होंने जिला है—

"फरनरी में जब में गिरफ्तार हुया भीर मुक्त पर पुण्यम कात तभी मोरोप में यही जवल-पुण्य भीर कावें हुए। मास में भारी खतवानी नची, जिसमें सासिरों ने वसे थिये धीर उसकी वजह से राष्ट्रीय सरक्रार कावम हुई। इसमें भी दुरी नात यह थी कि धारिह्या का जायतार आतकत का कोचे को दा रहा या। सारिह्या में होने वाली ज्ञ तरपाय की ववर सुनकर मुक्ते वह रहा हुया। यह दुनिया में कैंगी बाती ज्ञ तरपायों की खबर सुनकर मुक्ते वह हुया। यह दुनिया में कैंगी धुरी भीर जूनी वसह हु और इस साम भी अपने स्थापित स्वाधीं की हिएकजत करने के लिये मैं या वर्वर वन जाता है ? ऐसा मानूम पहला पा कि समाम योरोप और अमेरिका में साधिवन का जोर बढ़ता जा रहा है।" (५०० ६५०)

पहले ही मिवप्यवाणी कर दी थी। वह नहते हैं—
'अब जर्मनी में हिटलर का आधिपरस हमा तब मुके यह सादूम होता पा
'अब जर्मनी में हिटलर का आधिपरस हमा तब मुके यह सादूम होता पा
रिक उसकी हुत्मका ज्यादा दिनो तक नहीं चलेगी, स्वांकि उतने जर्मनी की
माधिक कटिनाइमी का हक पेम नहीं विचा था। इसी तरह जब दूधरी जनह
फासिक्म फैला तब भी मैंने अपने मन वो यह सोचकर सान्त्रना दो कि यह प्रतिक्रिया भी आधिरी मजिल है, इसके बाद सब कप्यत हट जावेंगे। वेकिन में यह
सीचन साम कि प्रार एक स्वांक कहीं भेरी स्वाहिय से ही तो नहीं पेदा हमा?
पया समझ्च यह बात दतनी साफ दिलाई देती है कि क्रांतरम की यह नहर
दननी सामानी से या दतनी जस्ती पोख लोट आयमी? शिरियो हातत पेदा

हो गई जो फासिस्ट डिक्टेटरी के लिये ग्रसहा हो, तो क्या वह हबूमत नी बाग-

कोर छोड़ने से पहले अपने देशों को सत्यानाशी की जड़ाई में न जुटा देंगे ? ऐसी सड़ाई का नतीजा क्या होगा ?" (बही)

र्पंडित जयाहरलाल नेहरू को पिछली लड़ाई का कड़ुवा प्रमुक्ष था। जब प्रपानी परनी की मृत्यु के पश्चात काग्रेस के प्रवान चुने गये भीर लासेन से रेप्ट्रेन्स्ट्रुकी चल दिये तो इटली के सानाधाह का निगम्बए मिला कि बहु के स्टिबे-सिलें, पर एक कासिस्ट नेता से जो चास्तव में युद्ध को तैयारी ए अप या उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। मेरी कहानी के एक नंव रेर्ड् पर यह मनोरंजक घटना दी है।

१८६ पर पह पनार के घटना वा हूं।

' 'सीने में एक फरवार हैं। इस् को जब मेरी परनी की मुख्यू हुई, तब मैं

'दें पास ही था। योड़े बिन वहते ही मुफ्ते खबर मिली थी कि में दूसरी बार

किसे का समापति खुना गया हैं। मैं फीरन ही हवाई जहाल से हिन्दुस्तान
नीटा। रास्ते में रोम में एक घनेवार अनुमव हुमा। चक्रने से मुख्य दिनों गहुते

मुक्ते यह सन्देश मिला था कि जब में रोग होकर निकलू तो उत बनत गित्योर

दुसीलिंगी मुक्ती किला था कि जब में रोग होकर निकलू तो उत बनत गित्योर

दुसीलिंगी मुक्ती किला था कि जब में रोग होकर निकल्य में पतन करता और खुर

तवा लगाता कि कह वहस के लंदा है जो इनिया के पदना-मक्त में महत्त्वपूर्ण हित्सा

ते रहा है। लेकिन उस वक्त में कोई मुसाकात नहीं करना चाहता था। सबसे

स्कार जो मेरे रास्ते में फायट खाई बहु बहु थी कि अवीसीनिया पर हमला

जार मारी मारी सुक्ते हर था कि ऐसी मुलाकात का फासस्टों की मोर से प्रोपे
गण्डा करने में मदरवा ही हुल्ल्योग किया जानेगा।

 लाचारी पहुँचा दी ।

'ममर रोम होनर जाना तो मुक्ते पढ़ा ही, बयोबि हालैण्ड वे ने० एल० एम० कम्पनी का हुवाई जहाज जिस पर से धनार या, यहाँ रात मर रक्ता मा । ज्योही में रोम पहुँचा, एन बड़े अफसर मेरे पास माम प्री मुक्ते साम को स्वाप्त के सिन्मोर मुमोतिनो से मेंट नरने ना निमन्त्रण दिया। उन्होंने कहा थि सब कुछ तय हो पुता है। युक्ते धनम्मा हुमा। मेने कहा कि में तो पहले ही बाको मापने के लिये नहला खुना हूँ। यटे भर तन बहम चलती रही, यहाँ तन कि मुलावत का वक्त भी था पहुँचा। प्रन्त में बात सेरी ही रही। कोई मुलावत हो नहीं हुई।"
योर एक दिन स्थानक कोणों ने सुना कि स्थेन में जनरल लेंकी में विद्रोह

कर दिया है, दुनिया ने देखा कि इस निझोह के पीछे जर्मनी और इटली की सीत काम कर रही है, भीर इस तरह एक विस्वव्यापी समर्थ की सैयारी हो रही थी, यह तो केवल भूमिका भाग थी। क्षेत की समस्या या प्रविधितिया के साक्षमध्यो था जो प्रसास पडित नेहरू

पर पडा उसके सम्बन्ध में बह कहते हैं—

प्लेन ने पुद्ध नो जो प्रतिक्रिया हुई, उससे पता चलता है कि मेरे मन में किस प्रसार हिप्युद्धान का समाज दुनिया के इसरे सावालों से जुड़ा हुआ था। में स्थिताधित सोचने लगा कि चीन, प्रसीसीनिया, स्थेन, ज्ञस्य योरोप, हिग्दु-स्तान सा चय रचनों नी सारी राजनीतित और आर्थिक समस्याएँ एक हो विश्व समस्या है ति विश्व क्य हैं। जब तक मूल समस्या हल नहीं कर जी जाती तब तक इनमें से नीई एक समस्या प्रतिक क्य से नहीं शुलक सकती। सम्भाना दवा की थी कि पूत्र समस्या शुलक मेरे से पहले हो तोई क्षारित आ कोई प्राप्त ता की थी कि पूत्र समस्या शुलक मेरे से पहले हो तोई क्षारित आ कोई प्राप्त प्राप्ति है। जीत सर्वाद कहा जाता था कि प्राप्त प्राप्ति है। से सारी मेरित प्रस्त भी स्थानात हुछ युत्ताम नहीं रह सनती। फारियक सीर मुक्तीया कहत दिनों सुख प्राप्ति है। उसी सारी से सारी मुक्त सामग्राय्यवाद की ही दुनीशी थी। यह दोनों जुटमी वाई चे—फर्क सिम्हें स्वार्त सामग्राय्यवाद की ही दुनीशी थी। यह दोनों जुटमी वाई चे—फर्क सिम्हें स्वार्त से सामग्राय्यवाद की ही दुनीशी थी। यह दोनों जुटमी साई चे—फर्क सिम्हें स्वार्त से सामग्राय्यवाद की ही दुनीशी थी। यह दोनों जुटमी साई चे—फर्क सिम्हें से स्वर्त सामग्राय्यवाद की ही दुनीशी थी। यह से मेर्स स्वर्त सो मंद्र स्वार्त सामग्राय्ववाद की ही दुनीशी थी। यह सोनों जुटमी साई चे—फर्क सिम्हें

जैसा नगा नाच देशने में आता था, वैसा हो नाच फासिज्य व नाजीवाद का निज के देशों में दिसाई यस्ता था। प्रगर दुनिया में फाजादी नामम होती है, तो न पिर्फ फासिन्म और नाजीवाद को ही गिटाना होगा बल्कि प्राग्नण्याव का भी दिक्कुल नामीनिवान मिटा देना होगा।"

## भारत की भूमिका 🕝

सन् १६३८ !

यह वह समय था, जब दुनिया एक ज्वालामुली के मुँह पर लडी थीं थीर कब किस्कोट हो जाय इसकी प्रतिक्षा थी। भीन पर आपान के झाक़नए। तेज हो गये थे थीर काफी तेजी से जापान चीन में पुनता जा रहा भी कीन पी हार पर हार हो रही थी। जिसे देवकर राष्ट्रवादी क्यानकार निक भीर चीनी साम्यवादी पार्टी जापान से सठने के लिये एक हो गये थे थीर डटकर पुकाबना पर रहे थे। पडित नेहरू चूकि नामेस के विदेश विभाग के इचार्ज थे इसिये (उन्होंने (सन् १६३० की) नामेस में एक प्रस्ताव पास करावा— कापेस महासामिति चीन में जापानी साम्राज्यवाद के पालमए। से चिनितत है शीर बन नागरिक अनता पर बन वर्षाए जाने के निर्देश स्वकार धीर प्रातक

'वाप्रेस महासमिति चीन में जापानी साम्राज्यवाद के धाजमण से चिन्तत है और बहु नागरिक अनता पर वम वर्षाए जाने के निर्देय व्यवहार और प्रात्तक से परिचित्त है। प्रसाचारण परेशानिया और विध्यमताथों के होत हुए मी अपनी स्वतन्त्रता और अपनी एकता के निर्दे थीना वर्षा व प्रपर्व कर रही है, महासमिति वस्त्री गयासा करती है। राष्ट्रीय सक्ट के समय भावरिक एकता पर महासमिति बीनी जनता को बचाई देती है। इस राष्ट्रीय विभिन्न के श्ववस्तर पर चीनी जनता के श्रित महासमिति धमनी हारित सहामुभेठ माट के श्ववस्तर पर चीनी जनता के श्रित महासमिति धमनी हारित सहामुभेठ माट के प्रति है और कमनी प्रान्नादी की लड़ाई में मारतीय जनता के पूर्ण समयंत्र का प्राप्तासन देती है। महासमिति भारतवासियों से यह मौंय करती है कि यह चीनी जनता के प्रति सहामुभृति को प्रति सहस्त्री है। महासमिति भारतवासियों से पह मौंय करती है। कि यह चीनी जनता के प्रति सहामुभूति को प्रतीक स्वस्त्र, जापानी चीजों का रम्लेमाल

जब कार्रेस ने चीन के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रस्ताव पाग निया था, तो

<sup>&#</sup>x27;उन दिनों च्यागकाई डोक को राष्ट्रवादी हो वहा जाता था।

बात केवल प्रस्ताय तक ही मीमित नहीं पह गई थी, वरण डाक्टर घटल के नेतृस्य में यायजो की तेवा करने के निमित्त एक विकित्सक मण्डल भी भेजा या। जिसने चीन जाकर वापानी आक्रमणुक्तारियों द्वारा घायल विदे चीनियों की मन लगाकर विवित्सा की थी। चीनी जनता ने भी खुतै दिस से इस चिमित्सन दल की तारीफ की थी।

सन् १८३६ में पंडित नेहरू स्वय भीन गये थे, प्रपत्नी आंखो से पड़ीसी देत पर जांपानी बरिन्दो हारा हाथे जा रहे परसावारी को देवने के तिये। नहीं यह स्वागकाई रोफ से मिले थे, पर समयाभाव के कारण वर्धमान प्रधानमन्त्री झामो-एन लाई से नहीं मिल सके थे, वर्षीक पव महातुद्ध दिख क्या वा चौर एवं समय के सारतीय जासक अग्रेणो ने विना हमारे देश के नेताओं से कोई राय लिये हिन्दुस्तान की युद्ध में रत राप्ट्री में अमिनिकत भौषित कर दिया पा, चौर इसी-लिये काग्रेस को तुरत पेवा हुई क्यानव मई परिस्थित पर विचार करने के सिये 'महा समिति' की एक धावदयक मीटिंग बुलानी पड़ी थी। फलानक्य पिडत नेहरू योग से सुरत्व कोट आये।

तेजी से बढते हुए युद्ध धीर उस समय हमारे देश में पैवा हुयी परिस्थिति के बारे में पंडित नेहरू ने सिखा है:—

'पुढ ग्रीर हिन्दुस्तान । धव हमें गया करना है ? बरक्षो से हम इसके बारे में सोवते प्रा रहे थे और प्रणानी नीति की धोरपाए कर कुछे थे, सगर में सब होते हुए भी व्रिटिश सरकार ने हम लोगों की कैन्द्रीय प्रारासमा की, ता प्रास्तीय सरकारों की राम लिए निना हिन्दुस्तान की जहाई में सरोज गुरूक करार हे दिया। इस उपेक्षा को हम यो ही नहीं टाल धक्ते, नवेशिक इससे प्रमुट होता था कि साम्राज्यवाद पहले ही की तरह काम कर रहा है। सितान्वर १८३६ के मध्य कायेस कार्यसामित ने एक जन्मा वर्तन्य आरी निया, जिसमें हमारी पिछली और इस नीति की व्यास्था नी गई की राहि कि सरकार से थीन नी पहि का प्रपत्न पुत्र उद्देश साम्राज्य व्यास्था के प्रमुत्त पर साम्राज्य हा ही। हमारी प्रमुत्त की स्थार साम्राज्य साम्

c

तो साम्राज्यवाद से बा जो हमारे ऊपर सवार था। तथा यह साम्राज्यवाद मिट जायेगा?' (मेरी कहानी पृष्ठ ५५०) इसी बीच एक और विष्तवी वात हुई जिससे दुनिया चौंक गई। रूस

श्रीर जर्मन संधि। चूकि अब तक रूस अपने नव निर्माण के कार्य में लगा या, सब कुद रेबते थीर जानते हुये भी उसने युद्ध की उपेशा की थी। रूस के नेताओं ने युद्ध के तिये तैयारी करने के बजाय निर्माण कार्य करना उचित समका था, पर फिर भी जर्मनी की श्रोर से ब्युद्ध का उत्तरा बराबर बना हुआ था। इसिलए रूस जर्मन स्थिकर को गई। जिसमें इस को यहन बुद्ध बुद्ध देना पड़ा। पर अपने देश के नव निर्माण के लिए थीर जर्मन जीती जातिहरू

देना पड़ा। पर अपने देश के नव निर्माण के लिए धोर जर्मन जैसी फांसिस्ट सिंत रे जिसे अमेरिका, इंग्लंड और फांस ने बरातें की जुनोंनी के बाद तैयार किया था, लोहा लेना था, उसकी तैयारी करनी थी। लोगों में चिमियागोई हुई, मगर स्वर मार्सल स्टालन ने दुनियों की परवाह न करके सेथि भी और फिर खालतेना की प्रविक्त बड़ने नागी। अप्रैस में नानें की हार हुई। गई में झांस डे में सेलियम में काण्ड हुये।

दूत में सवातन ही कांस का पतन हो गया और पैरिस जो एक पमण्डी और मतौरम तगर या और मानादी का पालता समक जाता था, उस समय कुवला हुआ पता था। फास जितने वहे राज्य को भौनीस यथ्टे में युटने टेक देने पहे। मयीकि फांस ने शायक तो इस स्थाल में गर्क थे कि जमंत्र क्स पर शाक्षमण् करेगा। वह समक्ष्री थे कि नार्वे, हातेड, बेलजियम के युद्ध और इनकी पराजय तो केयल भूमिना मात्र हैं, इनके बाद ही रूस पर बाक्षमण्डी जायमा और जमंत्र रूसी संग्र तक्ष्म हुए जायगी। इसलिए फांसीबी साझाज्यवादो पिरस में ऐस कर रहे में, उन्हें थवा पता था कि उनका भाग्य सी। थया है और उनके बोए

कांटे उन्हीं के पैरों में चुनोने की तैयारी हो रही है। जर्मन और इटली बोनों ने न केवल थोरीप भर में तबाही यरपा कर दी, विक्त समुद्र पार इंग्लंड में भी वम यरसाये। इग्लंडवासी धपने की पूर्ण मुरीसत

चाल्क समुद्र पार इन्लड म मा वम वस्साय। इल्लडवासा घपन का पूण मुरासत समफते ये, पर हिटलर के बमो ने सींदर्यमय इप्लंड को वरवाद कर दिया। चित्रस की फ्रांस्ट खुली, क्योंकि उस समय वही प्रधान मन्त्री थे। सौंप को पालने का मजा उन्हें भिल भया । धमेरिना को कुछ सुम्मना हो न था ! उसने इन्तंड के साथ दुकानदारों स्वारम्भ कर दी, युद्ध सामग्री इन्तंड पहुँचने लगी । पर केवन सामग्री पहुँचाने भरसे क्या हो सकता था । सवाल या जर्मनी का रख दूसरी बोर यानी रूस की छोर कैसे मोडा जाय ।

इस नव निर्माण छोडकर प्रपती लालसेना की शक्ति बढाने में जुटा हुमा था, कर्मनी की ग्रोर उसने धपनी सीमा पर फीने भेज दी थी।

श्रीर एक दिन हिटलर ने धपनी मौत को निमन्नए देवर रूस की सीर प्रपत्ता एक मोड दिया। सैलाव को तरह से बड़ने बाली हिटलर को फीजों ने ' जल्दी ही भीर सिया िन रूस को जीसना लोहें के चने खबाना है। चिन रूस गमें भीर इस तरह फासिस्टों के बिकट सीन बड़े देश एक हो गये, फ्लेरिया, गांत और रूस। मैरिका ने अपनी रेनाए चीन की घोर भेजी, रूस वारों भीर सब रहा था, पश्चिम में जमंत्री हो, दक्षिए में इटली की सेनाम्रों से, पूरव में जारान से।

हिंदलर नी फोजें मास्को तक बढ नयी, और फिर चारो और से पिर गयी।

## युद्ध स्रोर हिन्दुस्साम - इस युद्ध मा बहुत मुख प्रभाव हमारे देश पर पडा । जबरन रगरूट तो

इस बार अर्थी नहीं किये गये, सबर जबरत ही कहना ठीक होगा, बयोकि जभी-बारों ने जिन फिसानी को बयाब वे रखा था था जिनचर समान खादि बाकी था, खनपर दक्षक डालकर उनके जबान बेटी को युद्ध में सिखवाया। सारतीय जनता का झसन्तीय सन् १६४२ के सबाम के रूप में फूट पडा था, निरामें सालो सोग जिल सेज रिये गये में और सैकडो गोती के शिकार हुये, कितनो को फोसी की समायें दो गई। और यह सब हुआ युद्ध के कारणा।

पिण्डत नेहरू आदि राष्ट्रीय नेता उफान आने से पूर्व ही ६ अगस्त को गिर॰ पतार कर लिए गर्बे ये अनुनता को कोई सन्देश जुरू न रिन्स स्मा

पतार कर लिए गर्ये ये। जनता को कोई सन्देश तक न मिला था। देश बीमारी भीर धकालने मुँह में चला गया। धर्मेबो सरकार के मौकड़ों के मनसार मनाल से केवल बगाल में ४० लाख व्यक्ति मौत के जिनार बने। दग तरह से युद्ध हमारे देश की सीमाधी से टकराकर भी इतने वह नुकसान कर गया। जहाँ युद्ध हुआ था, वहाँ सोगो पर कैसी विपत्तियाँ पडी, उसके बारे में तो वहाँ के निवासी ही जान सकते हैं।

नारियों का मूल्य प्रकाल के समय एक भुद्धी भोजन (भात) रह गया। अमीर गहले युद्ध को तरह से बीर भी धमीर बन गये। मध्यम वर्ग धीर निजला तबका मर निटा, असकी रीख हट गयी। मायों में व्यारे बच्चों को बेचा, बायों में धपनी जवान बेहियों की बाज आंखी के सामने बुटते देखी, पर उफ तक न का कि की कि की परिवार तो बिल्कुल नष्ट हो गये, जिनका नामोनिसान तक मिट गया। घराकान और बटनाव के चकते युद्ध की देन ये। जहां नारी का माटे और वाल की तरह मोल होता था।

भार आर वाल को तरह नाल हाता था।
भारताल क्यापादियों ने स्वरीदक्षर मर लिया मनमाने दाम वसूल किये, मुना
गया बगाल में चावल ६० और ७० रपये बिका। तमाम देस में धनाज गायब
हो गया, युद्ध के ५-७ वर्ष बाद तक बनाज २० रुपये तक बिका। जबकि लोगो
की आमदनी में कोई विशेष खडती नहीं हुई थी।

युद्ध समाप्त हुना। हिरोधिमा में हुये एटम बम के प्रयोग से न केवल हिरो-शिमा नष्ट हो गया, बरन् उसके विवेल छणु वहाँ से बाहर भी लोगो पर प्रमाव बानने बसे। और इस तरह वीमारी गा प्रकोप हुला।

युद्ध की समाप्ति के परवात हमारे देश के नेता जैन से छीड रिये गये। जिन्हीने देश का सुकानी दौरा किया, बहु जानते ये कि जनता युद्ध काल की परेशानियों के कारण बेचैन है, बयोकि जैन में बन्द रहकर मी सुमाचार पनो प्रयम हमरे रुग से मिली सुपनाधों के सहारे वह परिस्थित का ष्राययन करते रहे थे। प्राययन प्रध्ययन होता है और वास्तविकता वास्तविकता हो। क्योंने संपेनी सरवार ने प्रस्थारों पर पाबन्दी लगा दी थी, फिर जब प्रस्थारों के मालिक पुनक्का बटोर रहे थे, हो उनके चाकर घलवार उन्हों के विरद्ध किस प्रकार स्रायान उठाते।

पडित नेहरू पर इन पुद्धों का बडा बुरा प्रभाव पडा और उन्होंने तय गर लिया कि भविष्य में वह किसी भी तरह होने वाले मुद्धो को न केवल हिन्दुस्तान ( २८ ) में रोकेंगे, वरन् कोशित करेंगे कि दुनिया के किसी कोने में युद्ध न हो, वयोंकि युद्ध नोहे किसी भी देश में हो, कितनी हो दूर हो पर उनका प्रभाव प्रत्येक देश पर प्रत्यक्ष मा म्प्रत्यक्ष कुष से अवस्य पड़ता है।

ग्रीर जब युद्ध के कारए। जनता में फ़्रीली वेषेती दूर नहीं हुई तो, उसने हिंग्यार उठा लिये। देश मर में हड़वालो और दूबरे सपयों की सहर आयी। पटना की समस्त गुलिस हडवाल गर चली गया, गीरट आफिस बन्द हो गये, नी रहना ने विश्वोह कर दिया और तब अंगेजो ने प्रपनी लेरियत न समम्मकर देश के दुनने कर दिये ग्रीर समुद्र पार जहां से आये थे चले गये।

हुन है नर दिये चीर समुद्र पार जहीं से साथे थे बसे गये।

देश प्राणाय हुमा, मगर भाजादी से बदतर होकर। नेहरू शासक वने गुढ के विषठ हुदय में बहुत थी पूछा बमेटकर। गयोंकि साजादी से बाद तक युढ नी महुती बनी रही।

पंडित नेहरू ने दो गुढ देखे, बहुत सी के बारे में उन्होंने पडा, उन देशों को

देला जहां युद्ध हुए थे, नन पर पृष्ण क्षा विराजी इन युद्ध कोरो के लिलाफ समीति उन्होंने ध्यनी काको से जिन देवी की हरा भरा लहुनहाता देला था, वह उनह गमें थे, बोरान बग नमें थे। खारा देनक मिट्टी में सिल गमा था। बमी के हुए विस्तार, मकान, इमारत, कालेज धोर शूनिविद्धी सब कुछ नष्ट हो गया था। बच्चों नी पढ़ाई स्पीति हो गई थो लोग मारे लो गमें ही थे नगर युद्ध से कीटमेवाने अपने साथ धोगारियों केतर घरों को लीट ये, बोमारियों केत गई थी। राष्ट्र धना वन गमें भे, धव नमें सिरे ते नव निर्माण करना था। पूंची युद्ध में समार हो गई थी। बल जनता थी, जबने पासन काने को भोजन था, न पहु- नने से बसन धौर न रहने को मकान। एसी दया में राष्ट्र को काने सेना पक्ष

नत को बहर प्याद न रहन का मकान । एसा द्या में राष्ट्र को कजी लेना पड़ा कीर यहि जल धीर पीर दिन हो स्वापार को नह दिनेशाले दाए है स्वापार होना और दूर कर कर है स्वापार होना और दूर के स्वापार होना और दिन प्रकार देश का स्वापार की नह हो गया । केशारी बढ़ने लगी । प्रवीत पुढ़ के पदवाद जिन देशों ने की कही लेकर नव निर्माण स्वारम्म किया, वह फिर हाताभी को और बढ़ने को, कर्जी उनके लिए स्विज्ञाण वन गया । स्वीर इन सबका पढ़ित नेहह पर गहुरा प्रमाव वड़ा । जनकी लात्मा एक सारतीय की सारमा है, वह वित्तिमंत्रा थये और तभी उन्होंने मारत की वागहोर

अपने हाथ में लेते हुए प्रत्यक्ष या अप्रस्थक्ष रूप से निरुचय किया तीसरी जंग नहीं होगी ।

## शान्ति की ओर

### पहला काम

भारत के विभाजन के तुरन्त बादही हिन्दुस्तान में साम्प्रदायक दगी की एक लहर सी माई, बल्कि यो कहना ठीक होगा कि भारतका विमोजन ही इन दगी का मुल कारण या, वयोकि अग्रेजो ने हमारे देश में सबैव से यही नीति बरती थी कि-'फ़ुट बालो और हुकूमत करो।' और इसी नीति पर वह इतने दिन हकूमत कर भी गये। जब भी राष्ट्रीय बान्दोलन तेजी पर हुआ और भग्नेजी ने अपने लिये सतरा समभा तभी उन्होने कही न कही साम्प्रवायक आग लगा दी। जिसमें साप-साय रहने वाले, एक सम्यता भौर सस्टति में पलने वाले, रोज रोज भाई की तरह भापस में मिलने वाले हिन्दू और मुस्लमान एक दूसरे के दुशमन वन जाते । भाषरा में एक दूसरे की मा बहिनों की लाज तक लुट जानी । झौर ैयह कार्यं नारते गुढे थे, हिन्दू भी और मुसलमान भी । सरकार इनको पैसे देती थी। सन् १६४७ में यह माग इतनी तेजी से फैली कि प्रतीत होने लगा सारा देश इन साम्प्रदायक देशों की लपटों में भरम हो जायगा, पर पब्ति नेहरू देश के प्रगति-शील लोगो ने साथ इस दगै की लपटो से जूमते रहे, यहाँ तक कि महारमा गाधी के प्रारा इस दंगे के कारण ही गए। जब तक इन साम्प्रदायक बंगी के मूल नारए। भीर उससे भैदा हुई परिस्थिति पर प्रवास नही काला जायेगा तव तक पहित नेहरू द्वारा की सई इन साध्यदायक दशों के विरद्ध बुर्वोनी का मूल्य न समका जा सकेगा।

सन् १९४६ में भारत के वायसराय लार्ड माऊटबेटन में अवरिन मरकार की प्रस समय पोपणा को जब अप्रेजी सरकार का प्रस्तित्व सतरे में पड गया। महत्त्व सुरी भोर उन्होंने मुस्लिग लीग के नेवाभी पर हाम राव दिवा, फैरपडिज नेहरू ने कियो तरह गाढी कोची और प्रमन बनाये रहा। मक्टज्य जार्ड विवस् तारेंस के नेतृत्व में तीन मेक्यरों का विद्यान भारत धाया और हिन्दुस्तान की तमाम राजनैतिक पार्टियों ने उन्हें निजापन दिये तो छन्होने अपने अन्तिम निर्णय में इप्लंड में जाकर वहां—हिन्दुस्तान संपानिस्तान बनने के लिये कोई गुजायज्ञ नहीं है, नयोंकि हिन्दुस्तान के बहुत से मुख्यमान भी वर्षक के साथ है। प्रान्तीम धारा समाधों के चुनायों से यह बात वहाँ स्पष्ट हों गई है।

र्नर्गीय गुहम्मदल्ली जिना को इस बात ने पायल सा बना दिया । भीर दबी हुई साम्प्रदायक झाग की चित्रपारी जिसे प्रग्नेत्र सुलगा सकने में प्रसमर्थ से ये किर से जल बड़ी ।

यध्य हैं में पुस्तिम लीच के नेताओं के बीच एक सभा में मि० जिना में लाई दिवार तारेंस भी उचत बात का बढ़े नड़े दान्दों में खड़न किया। उन्होंने इसर्वेण्ड को चुनौती दी— 'क्या इसर्वेण्ड को मजदूर सरकार' यह दाचा करती है कि सम्बन्ध में वह हम के इहमत बना तेने के बाब भी वह तामा अंद्रेजों का नैतृत्व करती है। यह तो वे वत हमारों खोलों में यूल कोकने की बात है। ठीक इसी तरह से चुस्लिम बहुनत प्राप्तों में देश वर्ष के छे पुस्तमान कर्मेख में सामिल हो गये तो बया वही पामिस्तान मही वन कनता। कोई सरकार विश्व वरह प्रयु यही के समस्त नागरिकों का नितृत्व नहीं वर्षों इसर्वेण की भी)ठीक देशी हो परिस्थतों पामिस्तान पर भी चरितायं होती है। हम इसके लिये १६ यब्दूवर को विरोध दिसम मासेता।

१६ अन्द्रवर भारतीय इतिहास ना वह खूनी दिन या, जब हमारे इतिहास पर कालिल लगी।

१६ प्रकट्टवर को कलकते का विरोध दिवस अयानक सान्प्रदायक दगो में हुव गया। माई ने माई नो कल्ल निया, मा बहिनों का सरीत्य हुदा गया, धन स्रीर दोलत को साथ लगाई गई। कोषों का जीवन घरो के भीतर भी मुरिशित न रहा, मकान जला दिये गये और मार्ग जन चुन्य हो गये। दीतिन तक भी सहने पर अप्रेगों को पुमते हुए देखा, रात को भी और दिन को भी। वह बिगा 'रोन टोग पुमते रहे, बगान की मुस्लिम जीभी सरकार समासा देखती रही,

१. उन दिनों इंगलैण्ड में मळदूर दलीय सरकार के हाय में सत्ता थी।

उसने इन साम्प्रदायक दगो के खिलाफ कोई क्दम नही उठाया। ऐसा प्रतीत होता या कि बगाल की सरकार और लडलडाती हुई घषेत्र सरकार दोनो ने मिलक्र यह द्याग लगाई थी, ताकि द्याजादी के लिये होने वाला सधर्ष इन दगो के खून में हुद जाय श्रीर अग्रेज कुछ दिन ग्रीर हकूमत बर सकें, कुछ दिन ग्रीर हिन्दस्तान से लूट का माल इगर्नण्ड ले जा सकें। इन दगी के पीछे लडलडाती हुई अवेजी हबूमत अपने पैर जमाने की चेष्टा कर रही थी, मनर व्यर्थ । लाखी सों भी जान जाने के बाद भी अंद्रेज न ठहर सके, सारे देश यी जनता बहुत मागे बढ चुनी यी पिर चवेला बगाल भाइयो के खून से होली लेलकर निस तरह में उन्हें रोज सकताथा।

मगर बगाल की द्याग युक्त गई हो, ऐमी बात नहीं थी, बंगाल की आग धीरे धीरे सारे देश में फैल गयी, और सारा देश इन साम्प्रदायक ग्राग की लपटी में भाय-भाग जलने लगा। राष्ट्रनेता विकत्तंत्व विमूद से पहले तो देखते रहे. मगर जब मेहरू ने इन बगो के विष्ठ हुकार गरी तो सभी लोग इन लपटी से जभने लगे।

महारमा गाधी की नोमालानी यात्रा जगत प्रसिद्ध यात्रा बन चुणी है। जो प्राजादी पे सम्राम के समय की ठाडी कूँच वे बाद पहली ग्रीर प्रपनी तरह थी सर्वश्रेष्ठ यात्राची। गरीबो की कोपठियों से लेक्ट गांधी जी अमीरी वे महली तक में गये, फानि का सन्देस सुनाया । और बगाल में लगी झाग को एक बढी सीमा तक वस किया।

इमी बीच भागा पन्द्रह अगस्त १६४७ जब हिन्दुस्तान के दो दुक्त कर दिये गये, मगर योगी की स्वतंत्रता मींप दी गई।

नया रूप

पन्द्रह समस्त १६४७ <sup>१</sup>

भारत की पूर्ण स्वाधीनता !!! पडित नेहरू देश के समस्त प्रगतिशील शोगी के साम साम्प्रदायक आग से जुकत लगे।

ग्रीर जब यह श्राग तनिक ठडी पत्नी तो फिर शरणार्थियो का सैलाव ग्रा

गया। लाक्षो लोग दोनो देशो में जुट पिट कर वर्ग के ग्रामार पर भपनी जन्म-भूमि को त्याग एक से दूसरे में चले गये । कल तक जो पडोसी थे, एक देश के दो बाज़ में क्षत्र दो सम्दर्भन गये थे।

राष्ट्र की प्रगतिशील पार्टियों ने नेहरू जी वा हाय बटाया दन शरामाधियों को सहायता में और पिठत नेहरू ने प्रत्येक शोर्ज नो दनम जाकर देखा, जिससे जस्साह मिला, दस सरह बरणाधियों की समस्या पूरी तरह तो हल नहीं हुई, मगर साम्प्रतायक राजव समायत हो गया। उसे इतना गहरा गहडा लोडकर दाना गया कि फिर बाहर न निकल सके।

भ्रश्त २५५ य तम मा। अरत वाला को सव्या हजारा सं उत्तर निकल नही।
पटित नेहरू ना ही यह प्रधाप है कि आज हिन्दू और प्रसत्तमान हमारे देश
में साथ साथ रह रहे हैं, आई-आई की तरह, बिना विश्वी भी अवार ने भेद भाव
के ! भीर यदि पडित नेहरू को दुर्य बात पर अमल किया गया तो निश्चय ही
भविष्य में विश्वी साम्प्रदायन मनडे नहीं होंगे।

# काश्मीर

गत पूटो में जिन देशों भा जिकर किया गया है वह केवल साधारण से दंगे न ये, उसमें अग्रेजों भी एक चाल थी कि हिन्दुस्तान वा बटवारा दरा तरह से किया जाम कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान सदैव आपस में लब्दी रह और हम वन्दर साट करने के लिये पच बन जाय ? यदि हिन्दुस्तान ने तिनक भी यसती की होती तो निश्चय ही सम्मेजों को पच बनने का अवसर मिल गया होता।

जिस समय देश में झाबादी परिवर्तन हो रही थी, यानी मारत के मुसल-मान जो पाक्सितान जाना चाहते थे जा रहे थे, और पाक्सितान में जो हिन्दू मारत झाना चाहते थे झा रहे थे। भारतीय सरकार उनके प्रवश्य में दत-चित्त हो लगी थी। जय प० नेहरू की रारकार के सामने लाखो शरणा-चियों को फिर से बसाने और तुरत उन्ह भोजन और कप्टे तथा प्रस्थायी नियास का प्रवश्य करना था, तभी जस्मीर पर पाक्स्तानी की वो ने झाजनण कर दिया। इन फीजों के बारे में पहले तो कोई पता ही नहीं था, समक्ता ये गया पाकि हिन्दुस्तान यो तरह ही कस्भीर में भी हिन्दू पुस्तिम साम्प्रयायन यो हो गये हैं, सैकित जब करती तरह से जान पडतान के पच्चात झात हो गया हो में में बत कवाइनी काइमीर में यडवड कर रहे हैं यन्त वास्मीर को पाक्सितान म मिलाने के लिये पाक्सितान अपनी प्रीव भी प्रयोग में ला रहा है। या

नारमीर भी हालत सममने ने लिये हमें इसरा पूर्व की घटनाधी पर प्रमाश बालना सावस्यक्य है, बयानि नारमीर की पूर्व भी घटनाएँ ही पानिस्तान के भाक्रमण की उत्साह दे सकी थी।

वास्त्रीर राष्ट्रीय वान्क्रेस्स वे बान्दोलन की जहें वाकी बहरी थी और महाराजा नात्रभीर इस बान्दोलन को प्रवानी पूरी तान्त से मुवाली रह थे। महाराजा नात्रभीर इस बान्दोलन को प्रवानी पूरी तान्त से सुवाली रह थे। महां का कि जिल समय भारत और वाविस्तान की घोषणा हुई तब भी महा राज न प्रजा परिषद की नैताओं को जेल में बन्त कर रखा था। प्रजा परिषद के नैनाओं को उस समय फीरी मांग थी कि वास्त्रीर में जनता था। राज्य स्वापित किया जाय। मुगर देसी नरेश अध्येजों के बसी में थे, उन्ह पता नहीं

, ( §<sub>K</sub> )

पा, प्रव हुमारा मान्य प्रयेजों ने नाय न यी न होक्य देग भी जनता के माथ जुड़ा है। बारसीर घीर ट्रेंबराबाद तथा जुनागढ़ दन राज्यों ने इन सिनमिने में सिर उठाया। यहाँ हम बेवल बाहमीर के समय में ही बना सकेंगे, क्योंकि मानना काटमीर सबधी हैं, बन्य क्यांनी पर जुनागढ़ तथा हैदराबाद के विपम में भी तिया गया है।

कारभीर के महाराज हरीसिंह वैने एक सफाद शासक थे, पर एक जागीर-दार सामन्ती युग के अवसेषों से दूर नहीं जा सकता यह एतिहानिक तदय जन पर भी पूरी तरह में लागू होना था, पातस्वरूप जब बादमीर में 'बादमीर छोडो' बारदोलन तेजी से चना जिसका नैतृत्व दौस अब्दुल्ला और धन्ती गुनाम मुहत्मद के हाथों में था, तो महाराजा हरीसिंह ने इम धान्दोलन की बुरी तरह से कूचल दिया और तमान नेतामों को जेल में वन्द कर दिया। जिस समय भारत और पानिस्तान की मीमाओ का बटवारा हो रहा था, ये नेता जैल में बन्द पे और महाराज क्स्मीर पाविस्तानी नेताओं से सीदेवाजी यर रहे थे कि सर्दि मै पानिस्तान के साथ सम्मिलित हो जाऊँ तो वया भाष मुक्ते स्वतम रहने हेंगे। मगर पाविस्तानी दासन साम्प्रदायन मनीवृत्ति के थे, उन्होने इस बात को ठीक न मनका, पर महाराज हरीसिंह की अपनी बातकीत में उलमाये रहे, और दूसरी कोर व बाइलियों को शस्त्र देकर काश्मीर पर साक्रमला करा दिया। महाराज ने सीचा यह तो सन् १६३३ जैसा माम्प्रदायक ऋगडा है, जो तिनक नठोर नार्रवाही करने से समाप्त हो जायेगा, मगर उस फगडे ने पीछे जो पाक्सितान की राजनीतिक चाल थी, उसे वह नहीं समक्र सके थे। कारमीर के लिए ही पाकिस्तान ने यह चाल नयां चली, यह एक भेद था।

काश्मीर के बिध ही पाकिस्तान ने यह चात नयो चली, यह एक मेद था। इसके पीछे एग्लो अमेरिदन बुट का पूरा-पूरा हाय था। मारतीय नवते में काश्मीर एक महरवपूर्ण स्थान है, यहा हिन्दुस्तान, चीन, रूप, अपनातिस्तान भीर पाकिस्तान की सीमाएँ मिलनी हैं, या यो किंग्ले नास्मीर, हिन्दुस्तान, चीन, हपा, अपनातिस्तान और पाकिस्तान के बीच का केन्द्र है, जहाँ से इन सारे देशों पर कमी भी आक्रमण किया जा सकता है, भीर यहाँ प्रमुख कारत्य गा पाकिस्तान के बाव का सोस से प्रमुख कारत्य गा पाकिस्तान का बावसीर पर आक्रमण किया जा सकता है, भीर यहाँ प्रमुख कारत्य गा पाकिस्तान का बावसीर पर आक्रमण करने वा। अमेरिया भीर अपने इर मृत्य पर कास्मीर

नो प्रपने हाथ में चाहते थे, मगर यह काश्मीर पर सीथे-सीधे हक्ष्मत भी नहीं कर सकते थे, इसिमये उन्होंने पाकिस्तान को उक्साया। पाकिस्तान के उच्चा-धिनारों द्वा गहत्व को समम्रते थे, इसिमये काश्मीर के बदले उन्हें और बहुत ने वायदों नो प्रमेरिका और इमलैब्ड से उम्मीद थी थीर प्रमेरिका तथा इनलैब्ड बाहते ये यहाँ काश्मीर में रहनर इस को हसजलों का धाष्यवन करना तथा, इस, जीन प्रीर हिन्दुस्तान की सीमाधों पर आसूती जाल विद्याना धीन किसी भी समय प्रावद्यकता पडने वर युद्धस्थल के एव में काश्मीर को प्रमोग करना।

पिता सेना साथ प्राययक्ता पड़क पर पुदुस्त्यक करने ये काशनार का अपना करना। पिता पर्या करना। करना करने पह चित्र नेतृत्व ने नाशनी र का गर्वत्व न नाशना हो एसी याव न यी, विक यह उचित समय की प्रसोक्षा में ये । पित्र ति निहक नहीं चाहते ये, कि पड़ोसी देग प्रित्तता में वाशनीर के नियं युद्ध हो, चयों कि पित्र ति है साथ हिन है। मारत को साथ हमें है, मार महाराज काशनीर कुछ और हो उम से सोथ रहे थे, उनकी इच्छा मारत के साथ । वह नाशनीर को स्वतंत्र र खाय । वह नाशनीर को स्वतंत्र र खता चाहते ये, ध्यांत्र खाये हो से सी से दू कहे किये ये भारत और पाकिस्तान, पर काश्मीर के महाराज हरीसिंह देश के सीम टुक्क वरने की फिरान में ये, मारत, पाकिस्तान छीर काशमीर । पर यह किसी भी तरह पामन नहीं था, वर्तीक अरोब काशमीर क्राक्रेना रह भी जाता तो भी उपको आर्थिक समस्या के लिये दोनो देशों में से किसी एक के साथ समिनित होगा ही पबता।

कवाइकियों के प्राक्तमण २२ प्रक्तूबर १६४७ की आरम्भ हो गये और देखते ही देखते ग्रुजफ्फरावाद का नगर नृश्चतक मुद्रमार का केन्द्र बन गया तथा वहां के मुद्रमार का केन्द्र बन गया तथा वहां के मुद्रमार का केन्द्र बन गया तथा वहां के मुद्रमार का केन्द्र बन गया ही दृष्टान्त नहीं था। वितानद सास के मध्य से ही कभी कहीं और कभी कहीं पानिस्तान समित लुटेरे काश्मीर प्रान्त मुंद्र आते वे और लुट्यार कर साग जाते थे, किन्दु २२ पत्रस्तुवर का आक्रमण सोच सामक्रकर किया गया था, जिसकी पाना पहले ही बन कुकी थी, क्योंकि हुटेरे वैचल हुटेरे ही नहीं मैं, वे बनागो, स्टेनगनी, हयगोसी और श्वाम जगतने दासी तोषो, टेक्तीन राइपसी श्रादि श्रापुर

निक फीओ शस्त्रावस्त्रों से मुसज्जित ये और मोटर हुनों पर संवार हीनर ये। नवाइनियों के साथ धैता ने बहुत से सफसर धौर सैनिक भी थे, जि सख्या लगभग दो हजार थी।

मोर इस दशा में काश्सीर वे महाराजा हरीसिंह है पाविस्तान की व विक दावन देखी और डोगरा सेना नो इस बढते हुए ग्राफमण की रोनने के मेजा, मगर सेना इस कबाइली फीज को रीव सबने में मसमर्थ रही, फि महाराज हरीसिंह ने एक दुरगी चाल चली, पाकिस्तान भीर भारत से या सममीता करने नी घोषणा, यद्यपि उस समय तक यह सममीता मिवल प स्तान से हुमा था, मगर पानिस्तान ने जहा एक और इस समझौते की ती माक्रमए। नारियों को भेजा वहीं इसरी भीर अन्य पेटील तथा अन्य साथ सामान देना बन्द कर दिया। इस आर्थिन दवाब के ताय ही साथ जुड़े पुटपुट प्राक्रमण के रूप में सैनिक ब्वाब भी डाला काने लगा। २२ घर का बृहद ब्राक्रमण इसी योजना से सबधित था, बयोक्ति पाकिस्तान की खाशा भी कि काइमीर छ।चिन और सैनिक बाकमण की धमकियी से ड पाकिस्तान को भारम समर्पेश कर देगा, उसकी करूपना थी कि पाकि सैनिको के प्राक्रमण के साथ ही साथ काश्मीर की मुस्लिम जनता ह कर बैठेगी, विन्तु दुर्भाग्यवदा स्वप्न स्वप्त ही रहा । व्योकि वास्मीर के मह हरीसिंह न स्थिति भाष थी, उनके सामने दो ही मार्ग में या तो पाकिस्तान प्रभुसत्ता स्वीकार करना या भारत में विलीन हो जाता। मगर चू कि का जनता था = ५ प्रतिशत भाग मुस्लिम जनता है, महाधान उसने उरते थे, भारत के साथ मिलने पर दश्र प्रतिशत मुस्लिम जुनता विद्रोह न कर और इस परेकानी को हल किया शेख अब्दुल्ला और उसने साथियो ने । व घोटा अन्दरला राज्य परिपद के अध्यक्ष थे और काइबीर के अधिकादा हि इस सस्था के साथ थे, फनस्वरूप घेख प्रब्दुल्ला के सहयोग से महाराज ह को मुक्ति भिली।

चेल प्रब्हुस्ला और उनके साथियों ने ब्रह्मानारियों से मोर्चा के निर्माय निया और महाराज को भारत से सैनिक सर्हामता लेने का प बीरो की समाधि पर लटा किया गया है तो कुछ बस्युक्ति नहीं होगी। पिंडल नेहरू इस संबंध में बड़े दूर की सोच रहे थे, यह मीन होकर हालात की देखते रहे और काश्मीर में शांति स्थापित कराने का खादेश देते रहे।

कारमीर के युद्ध की कहानी लम्बी कहानी है। वह कारबीर की टेडी मैढी,

निक फीजी रास्त्राशस्त्री से मुसजिबत ये खीर मोटर ट्रफी'पर सवार होकर मारे में 1 कवाइलियों के साथ सेता के बहुत से झफमर धीर सैनिक भी थे, जिनकी सस्या लगभग से हजार थी 1

श्रोर इस दशा में काश्मीर के महाराजा हरीसिंह ने पाकिस्तान की वास्त-

विक शक्त देखी और टोगरा सेना को इस बढते हुगे बाकमण को रोकने के लिये भेजा, मगर सेना इस कबाइली फौज को रोक सकते में असमर्थ रही, फिर भी महाराज हरीसिंह ने एक दूरगी चाल चली, पाकिस्तान भीर भारत से यथापूर्व समभीता करन की घोषाएं।, यद्यपि उस समय तक यह समभीता केवल पाकि-स्तान से हमा था, मगर पाकिस्तान ने जहा एक भौर इस सममीने को तोडकर भाजमणुवारियों को भेजा बही दूसरी चोर कन्त पेट्रोल तथा अन्य भावस्यक सामान देना बन्द कर दिया। इस साथिक दवाद के साथ ही साथ जुटेरी के छूटपुट धाक्रमए के रूप में सैनिक दवाद भी डाला जाने तथा। २२ अक्तूबर का इष्टर बाक्रमण इसी योजना से संबंधित था, बंधीक वाकिस्तान की पूरी-ब्राशा थी कि काश्मीर शार्थिक और सैनिक ब्राक्सश की धमकियो 👫 डर कर पाकिस्तान की ब्रात्म समर्पेश कर देगा, उसकी कल्पना थी कि पाकिस्तानी सैनिको के प्राप्तमण के साथ ही साथ कादमीर की मुस्लिम जनता विद्रोह कर बैठेगी, निन्तू दुर्भाग्यवदा स्वप्न स्वप्न ही रहा । वयोक्टिकाइमीर ने महाराज हरीखिह ने स्थिति आप शी, उनके सामने दो ही मार्ग ये या तो पाकिस्तान की प्रभुतत्ता स्वीकार वरना या भारत में विलीन ही जाना। मगर पू कि काश्मीर जनता का ६५ प्रतिशत माग मुस्लिम जनता है, महाराज उसते बरते थे, कही भारत के साथ मिलने पर वश्र प्रतिगत मुस्लिम जनता विद्रोह न कर बैठे। और इस परेशानी को हल किया शख अब्दुल्ला भीर उराने सामियो ने । स्योकि शैल अन्द्रत्ना राज्य परिपद के अध्यक्ष थे और काश्मीर के अधिकाश निवासी इस सस्या के साथ थे, फलस्वरूप श्रेख बान्दल्ला के सहयोग से महाराज हरीसिंह

धेल प्रन्तुन्ला बीर तनवे साथियों ने प्रत्याचारियों से मोर्चा तैने का निर्णय विया घीर महाराज नी भारत से सैनिक सद्दायता लेने का परामर्च

को मुक्ति मिली।

दिया। फतत. २४ अक्तूबर की महाराज ने मारत सरनार से सैनिक सहायता की पानना की। स्थिति नाजूक थी, दस समय कावगार नो सैनिक सहायता की बान करी का पार्य था पाकिस्तान स युद्ध मोल लेना और हिंसा व्याय पतायात के सेन में कमर कर बर उत्तरता। गेहरू सरकार ने रुपष्ट कह दिया हम इस तरह पुढ़ के लिये अपने माय्य को पीक्त सकते, जब तक नास्मीर अपने माय्य नो फीसता न नर ते, यह पा तो पाकिस्तान में सीम्मिलत हो थाय या भारत में, यदि मारत में मिल गया तो अवस्य उसे सैनिक सहायता दी जायेगी, तथीक हम के दी हुक्सो का नतीजा देख कुके हैं (सावस्यावक यो ) अब तीन हुक्को का फल और नहीं देखना वाहते ! कावमीर नरेस ने अपनी परिस्थित को जाया और घोषणा कर से कि हम मारत के खाय है, और इस मोनपा के दुरत बाद यानी २५ अक्तूबर को आरतीय सैना वाष्ट्रपान द्वारा कावनीर में जाया सीर घोषणा कर से कि हम मारत के खाय है, और इस मोनपा के दुरत बाद यानी २५ अक्तूबर को आरतीय सैना वाष्ट्रपान द्वारा कावनीर में जावती

मन्त्रपता कीजिये उस समय की भारतीय सैनिक स्थिती की, जब प्राक्षमशु-कारियों ने सैना हरेक्ट्र कारकीर कोल्यती जनाती बढ़े बेन और प्रहक्तार के दाप भागे वह रही थी। बारामूना प्रवाक्षणता हो चुका था भीर प्रीनर है। इस उसके भागे मिलिक्स खुले वह थे। पुत्रीय वहा रियासत की बीगर होना भी इस-उपर-विचरी हुई थी कारभीर में शांति स्थापना कराने के लिये और इस तरह कारभीर थी राजपानी की रला ना कोई साथन दिलायी नहीं देता था। ऐसे समय में कुछ निने कुने मारतीय थीरी ने भागे मारतीय की का जलकारा। जिसमें कितने हुं भारतीय देनिकी ने अपने प्रायों को बाबी लगा दी प्रीर उस इकड़ी के नायक वर्नल थीठ आर. एम भी शहीद हो बये, किन्तु एन बहादुरी ने प्यादिसयों की भागे बढ़ने की बाद को रोजने के लिये एक बीब सा बना दिया या। यदि यो कहा जाय कि कावशीर में भारतीय सफलवा का भनन बहनूत इन्हीं वीरों की सनाधि पर खड़ा किया गया है दो कुछ अल्झीन्त नहीं होती होगी।

पश्ति नेहरू इस सबय में बडे दूर की सीच रहे थे, यह मीन हीकर हालात को देखते रहे भीर काश्मीर में झाति स्थापित कराने का खादेश देते रहे ।

कारभीर के युद्ध की बहानी लम्बी कहानी है। वह कारमीर नी टेडी मेढी,

पुर्गम पर्यतमालाओं के बीच अयकर तम शीत का सामाना करते हुये साहस पूर्वक सहने वारो आरतीय वीरो के अपूर्व पराक्रम और पीक्ष की कहानी है। वह कर्नलाय के प्रतिपरका नेजर सामां और जिनेडियर स्वस्मान की करानी है और यह कर्नलाय के प्रतिपरका नेजर सामां और जिनेडियर स्वस्मान की करानी है और यह कार्यका की जिन्होंने प्रतिकासनेक माने के सामा की कार्यका की जिन्होंने प्रतिकासनेक मानेडिया है कार्यका की जिन्होंने प्रतिकासनेक मानेडिया है कार्यका की जिन्होंने प्रतिकासनेक मानेडिया है कार्यका की जिन्होंने प्रतिकासनेक सामा की कार्यका की जिल्होंने प्रतिकासनेक सामा की सामा की प्रतिकासनेक सामा की प्रतिकासनेक सामा की कार्यका की जिल्होंने प्रतिकासनेक स्वतिकासने की जिल्होंने प्रतिकासनेक स्वतिकासनेक स्वतिक

लगातार चौबह मारातक युद्ध करने के पश्चात भी, और प्रपार थन सब मुद्ध सामधी की श्रांत उठाने के बाद भी जारत से काश्मीर में प्रपते स्वार्थ किया पार्थ पही किया था। यही नेहरू भी की महानता थी। नेहरू भी काश्मीर की रक्षा का भार बहन करने समय ही स्पष्ट तक्षी में कह दिमा ब कि काश्मीर के आध्य निर्णय का स्वीपकार तो के बत्य काश्मीर की भाष्य निर्णय का स्वीपकार तो के बत्य काश्मीर की भाष्य कि काश्मीर की भाष्य कि काश्मीर की भाष्य कि काश्मीर की भाष्य की मही, यदापि विपत्तियों से श्रियच होकर काश्मीर अपनी पूर्ण सत्ता भारत को सीच दी थी।

बरामीर की राष्ट्रीय कात्मुंस ने १२ धक्टूबर १६४८ के अपने एक विश्व अधियान में भारत में स्थायों स्थ से खिला होने का निर्णय कर सिया था भी शिल प्रस्कुत्वा एक बार नहीं अनेक बार यह घोषणा कर चुके थे कि काश्मी से जंनसत समृह का नोई प्रमोजन नहीं रह नवा समापि नेहें स्थायत र अपने स्थाय प्रियता पर किसी प्रवार का कलंक का टीका मही लगने देना बाहुती व और न वह प्रयोग सला निसी प्रकार की कच्ची मिला पर सड़ी करना बाहुत थी कि तिरिक सी तमडी बारिस में जिल्ह मिर जाय और फिर जम हैंसाई व सामना करना पड़े।

### संयुक्त राष्ट्रसंघ ग्रीर काइमीर

कारभीर की घटनाओं ने यह खिद्ध कर दिया या कि मारत निसी प्रका भी संघर्ष के मार्ग को घपनाकर पानिस्तान से कटुता पैदा गदी करान चाहता, तो तो कारमीर में आरतीय सेनाएँ भेजने के बाद भी पाकिस्तान से स्वाप्तर का गया कि नद कवाइसियों को जीजी सहायता देना खंद कर दे, मगर पाकिस्ता के कान पर कूँ नहीं रेंगी, जब कि सारतीय जनता कारकीर के मकाइमी विजि क्षेत्र पर माक्रमण् नरने ने लिये नेहरू सरकार पर दबाव डाल रही थी, पर पडित नेहरू ने न्याय और प्रेम के मार्ग को न छोडकर भारतीय जनता की इस माग को ठुकरा दिया और सबुक्त राष्ट्र सध में काश्मीर का मामला १ जनवरी १६४८ को सोप दिया, ताकि कल को नोई भारत की बोर बधुली न छठा सके। इस समय भारतीय प्रतिनिधि ने जो स्मरण पत्र सुरक्षापरिपद को दिया उसमें भक्ताद्व प्रमाराो के बल पर यह सिद्ध कर दिया गया था कि काश्मीर में पाकि-स्तानी भैनिक खुल्लम-खुल्ला भारतीय सेना ते युद्ध कर रहे हैं। नेहरू जी को माशा थी कि विश्व-काति के हित की दृष्टि में रखत हुये मुरक्षा परिपद तत्काल न्याय का मार्ग प्रहरा करेगी बौर पानिस्तान की तुरन्त काश्मीर से हट जाने का धादेस<sup>,</sup>देगी, पर जब मुरक्षा परिषद् ने उल्टें भारत को दोषी सिद्ध करने की चाल चली तो भारतीय अधिकारियों की आँखों पर जो अम का पर्दा पडा या हट गया भीर उन्होंने अनुभव निया कि संयुक्तराष्ट्रसय न्याय का मच नहीं, स्वायी का भीड़ा स्थल है। जिस ब्रिटेन ने मजबूर होकर भारत से बोरिया बिस्तर समेट तिया था उसी ने भानी स्वार्थ सिद्ध के लिये वडी चतुराइके साथ पानिस्तान का निर्माण दिया था, बहु मला भारत का पद्म कैसे ले सकता था? बीर बमेरिका जिसकी समुक्त राष्ट्रसम में तूती वोलती है, वैसे सहन कर सकता था कि काश्मीर पानिस्तान के हाथ से चला जाए, न्योकि वह रस और चीन की, काश्मीर में में प्रपनी मौजें रखकर नाके बन्दी करना चाहता था, घीर जानता था कि भारत की जनता रूप के ग्रन्दरूनी मामली में दिलवस्पी लेती है। और यही क्या जब काश्मीर समस्या पर सुरक्षा परिषद में विचार होने लगा तो पाकिस्तान के प्रतिनिधि थी जफरुल्लाखीं ने कारमीर की समस्या के साथ ही साथ हैदराबाद श्रीर जूनागट की समस्या पर भी विचार करने की माग की तो ब्रिटेन श्रीर अमेरिका . सथा जनके सहयोगी राष्ट्रो ने तुरन्त श्री जफरल्लाखा वा समर्थन किया। पर भारत ने मुरक्षा परिषद को इस घाधले बाजी के घाणे सिर फुनाने स साफ इन्नार कर दिया था। फसत ढाई महीने तक व्ययं ही पाकिस्तान और भारतीय प्रतिनिधियों के बीच बृहस चलती रही। और २० जून १६४८ को मुरक्षा परिषद् ने इस भुकाव को स्वीकार कर लिया कि तीन व्यक्तियों का एक क्मीश्चन स्थिति की जाँच करे, पर कभीशन के कार्याधिकार वे वारे में कभी भी भारत और पास्कितान के श्रीक्वारियों के बीच रामफोता नहीं हो सकता, हारकर भारतीय प्रतिविध्त मत्त कर के नेता गोपान स्थामी श्रायमर निराश होकर हुएतर भारतीय प्रतिविध्त कीट धाये। सब और रे निराश होकर पढ़ित जवा-द्रत्याल नहरू जिन्ह सबुनत राष्ट्रस्य पर बढ़ी श्रास्था थी, का मार्च १९४८ में कहना पड़ा 'सबुनत राष्ट्र सथ अप्त हो गया है। उसी समय नेहरू जी ने समा-स्था भी आप का मार्च एक्ट स्था प्राप्त का मार्च १९४८ में कहना पड़ा 'सबुनत राष्ट्र पर अप्त हो गया है। उसी समय नेहरू जी ने समा-स्था में आप कारों में विश्व नास्थित के स्थानम में एवं विस्तृत विवरण उपस्थित विद्या जी इतिहास में दब्त पत्र वे नाम से उल्लेखनीय है।

# सुरचा परिषद् में घुटाला

नैहरू जी प्रत्येक मूल्य पर शान्ति बनाये रखना चाहते थे, वह यह बदापि नहीं चाहते थे कि कोई अँग्रुली खठाये कि-पाकिस्तान या हिन्द्रस्तान के शासक शासन नहीं कर सकते, स्वतन्त्र होने ही जन्होंने युद्ध छड दिया।' इसलिये जाहोंने गोपाल स्वामी आयगर को फिर स लेकसक्सेस भेज दिया सीर उन्ह कड़ा प्रादश दिया कि जाँच वामीदान की श्रमिकार सीमा ने सम्बन्ध में वह रचमात्र भी न भूनें कीर इस पर सुरक्षा परिषद में व्ययं का वादिववाद चलता रहा। इस बादविवाद नाभी एक कारए। याकि वाताको सासमस्याकी जितनालम्बासीचा जाम अविचनी चाहिये यह पाकिस्तान ग्रीर इंगलैण्ड की इच्छा घी, ताकि इस बीच काश्मीर के विजित क्षेत्र पर मजबूती के साथ पाकि-स्तान शासन स्थापित कर सके। पर भारत कापक्ष इतना स्पष्ट ध्रीर इब धा कि जफ रुस्लाला की माँगो का ज्यो कात्यो ग्रमेरिका श्रीर इगलैड समर्येन नहीं करसके। ग्रतएव २१ अप्रैल को सुरक्षा परिषद में बिटेन, ग्रमेरिका, चीन, कोल-म्बिया, ननाटा धीर बेचजियम की ओर से एक प्रस्ताव उपस्थित किया गया जिमेन तो भारत ने स्कीकार किया न पाकिस्तान ने ही, स्रीर इस प्रकार संयुक्त राष्ट्रसंघ में नादभीर की ग्रुत्थी सुलमने की भाशा क्षीए। हो गई।

जपरोक्त ६ राष्ट्रोडारा पश्च किये गये प्रस्तात्र में कमीश्चन के सदस्यों की सख्या ३ से बडाकर पाँच कर दी गई थी और कहा गया या कि मास्त को चाहिये कि वह ध्यनने तेना काश्मीर से हटा ले । पर इस प्रस्ताव के दो दिन परचान् ही भारतीय प्रतिनिधि महल के नेता श्री गोपाल स्वामी धायगर ने पोषणा कर दो थो कि भारत इस प्रस्ताव को मानने में बसमर्थ है।

३ जुन को गुरला परिपद ने ब्रिटेन के प्रतिनिधि का प्रत्ताव स्वीकार किया निसमें पिछले प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कमीवल के सदस्यों की कहते से लग्ने का क्योचन को कमीवन को कमीवन को कामीवन को कामीवन को कामीवन के कामीवन को कामीवन के कामीवन को कामीवन के कामीवन के कामीवन को कामीवन के इसाव हो। पिछल जुनावड़ क्यादि का मामला भी खींचा गया था। पिछल नैहरू में इस ३ जुन के प्रस्ताव के बारे में एक कहा विरोध पत्र सपुत्रन राष्ट्र सम को दिया और सामन्याध्य कामीवन काम

मगर 'यान न यान में तेरा बेहमान' वाकी कहावत । यमेरिका से प्रमावित बहुक्त राष्ट्रका ने प्रपंते इस प्रसाव पर कार्य पारम्य कर दिया ग्रीर फलस्वरूप ४ राष्ट्रों का कमीवान ७ खुलाई को काची तथा १० वृत्वाई वो गई दिल्ली पहुँच गया । किरके निम्नतिश्रित सदस्य ये—

भी रिकाशें जि० सीची (झजेंन्टाइना) सभापति, श्री धनकेंटी तोजानो (कैलिम्ब्य) उपसमापति, श्री एगवर्त वेके (बेलिब्यम) श्री विजेक कार्बेल, (कैलिकाशांक्या) और जै० के० हुडल (समरीका) श्री एपिक कालकर इस क्योंग के नेता थे, वह सुबुबत राष्ट्र के महामन्त्री श्री ट्रिकेशी के प्रतिनिधि के क्या के के के वे

भारत का यहा कुँकि स्पष्ट था, इसिनये उसने कभीशन से कुछ दिशाया गई।, उसके सामने हर बात को स्पष्ट कर दिया और आँख के निये उसे पूरा-प्रधा अपसर दिया, पर पाणिस्तान जिससे सकुत राष्ट्रपण में जिल्ला किल्लासर कहा या कि भारता कावनीर में उसे खीमली खाकमाएकारी कहता है, इस समय नास्त्रीर में तेनी से लड रहा था। वह चाहता या कास्मीर में ऐसी प्रराजनता पैदा हो जाम कि कमीशन समक्र से पाणिस्तान धाकमएकारी नहीं है, यरत कास्त्रीर को जनता स्थम हो पाणिस्तान में साम्मितित होना चाहती है। पर कास्त्रीर को जनता स्थम हो थांकिस्तान में साम्मितित होना चाहती है। पर कास्त्रीर को जनता स्थम हो शांकी से जब पाणिस्तान को कास्त्रीर में लडते हुए देवा तो उसकी क्वई कुत गई और कमीशन ने भ्रतुमन किया कि बिना युद्ध बन्द किये जीन की कार्यवाही भूरो नही सकेगी अपएव १३ समस्त की उसने मारता जोर पाकिस्तान के समस्त उत्काल युद्ध वन्द करने का प्रस्तान रख दिया। प्रस्तान में कि विद्याम प्राप्तान में कि विद्याम प्राप्तान में कि विद्याम प्राप्तान में कि विद्याम की विद्याम सिक्यान की किया कि विद्याम की किया की किया की किया की मार्थ के किया की प्राप्ता की किया कि किया की किया की किया की किया की किया की किया की किय

#### कमीशन भौर उसका कार्य

कभीशन निराश होकर लौट गया और उसने मुरका परिषद को सपनी प्रस्ति । रिपोर्ट जाकर दे दी, जिसमें पाकिस्तान के ऋटे प्रसाप और हठममें की और भी सकत था। यह रिपोर्ट पेरिस में २२ लक्क्यर १६४८ को प्रकाशित हुई थी और उसमें पाक्ति का पार्ट का प्रशास के विद्यास सहित है कि सम्बद्ध कि का स्वाप्त के किए साम सहित का कि का स्वाप्त स्वाप्त के हिरास सहित प्रस्ताक की स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त की स्वाप्त स्व

पर नमीशन हतने पर नी हुताज नहीं हुआ वह जैनेवा में अपनी रिपोर्ट तैयार वरने में लगा रहा। पेरिस में जहां वयुन्त राष्ट्रिक का सिमियात हो रहा था पारत और प्रतिकृतान के प्रतिनिधियों के बीच जनवत गएला सम्बन्धी हुई साधार स्थान और प्रतिकृतान के प्रतिनिधियों के बीच जनवत गएला सम्बन्धी हुई साधार भूत तिकारों पर विचार विनम्य होता रहा। जिन तिकारों पर वीनों देशों के प्रतिकृति सह की विकार विनम्भ को सामा सामा हो जनके प्रतिक्तियों दारा में ने सी गई। इस बीच कमीशान के उपाध्यक्ष हानस्य की आती एक बार पिर अपनी और वह दिल्ली सामे। इस बार उन्हें स्थान कार्य में सच्च नाता मिनी और २६ विसम्बर को यह सपनी रिपोर्ट देने न्यूयार के तिये राजा हो। यह अपनी रिपोर्ट देने न्यूयार के तिये राजा हो। यह अपनी प्रतिकृत पढ़िता के सामा समा पढ़ित बनाइराता नेहक ने पादिस्तान के प्रधानमन्त्री की विवार उपविधियों से हुक न प्रस्ताह विया । सोर दोना के सहयोग से कमीशान वी नियम्व भोष्या ते पूर्व हुं

३१ दिसम्बर को झड़ें रात्रि को काश्मीर में युद्ध बन्द हो गया । श्रीर इस सुखद संवाद को झारत और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि समस्त संसार की पान्ति प्रिय जनता ने नव वर्ष के निये एक अनुषम् उपहार के रूप में ग्रहणु किया ।

श्रीर इस तरह काश्मीर का एक महत्वपूर्ण भाग खोकर भी पंडित नैहरू ने नाश्मीर के निये ही नहीं, मारत और पाकिस्तान तमा इनसे सम्मण्यित राष्ट्रों की भलाई के लिये यूत वरद करके अपनी शास्ति श्रियता का एक उन्हाररण संतार के सामने श्रीर उपस्थित कर दिया। जब कि संसार इस बात की जानता है कि भारत श्रीर भोजें पाकिस्तानी फीओं में हुर मामले में तकड़ी थी श्रीर मंदि पंडित नेहरू चाहते तो वह बाज के आजाद काश्मीरकी मुक्त कर सकते थे, पर उन्होंने अपने कई उच्च मेमापियों और बहुत से तरए जवामों का विवदान होने पर भी अपनी शास्ति की नीति को नहीं खोड़ा और इस तरह काश्मीर का एक माग श्राजाद काश्मीर के नाम से पाकिस्तान के पास चना गया।

# दूसरा पहलू

सन् १६४७ के सन्तुवर के तीसरे सप्ताह में जब धाक्रमणुकारी कावाइली और पालिस्ताली सैंना जावसीर की राजधानी सैंनावर से वेवल कुछ ही मील दूर रह गई, जब कावसीर के महाराज हरीसिंह जम्मू जले यथे और महाराज के स्वाद हुए उस में स्वाद के सम्बद्ध के सम्बद्ध के सम्वद के सम्बद्ध के सम्बद्ध के सम्बद्ध के सम्बद्ध के सम्वद के सम्बद्ध के सम्बद्ध के सम्वद के सम्बद्ध के सम्बद्ध के सम्बद्ध के सम्बद्ध के सम्बद्ध के स्वाद के सम्बद्ध के स्वाद के सम्बद्ध के स्वाद के सम्बद्ध के स्वाद के स्वाद करना सारम कर दिया । मुद्ध स्वाद के स्वाद

उस्या सन्हाल ली। भीर काइमीर के मित्रमढल वा निर्माण हो गया। कहने को कहा गया महाराज काश्मीर ने भनिभटल का निर्माण किया, सगर महा-राज काश्मीर को उस समय पता चला जब मित्रमहल सुचार रूप से काम करने लगा भीर बाद में महाराज ने भौपचारिक रूप से इसे स्वीहत कर लिया। मगर जब काश्मीर के सवाल पर शैश प्रव्युत्सा की समुक्तराष्ट्र सघ में म्रापना मत व्यक्त करने के लिये बूलावा बाया तो पडित नेहरू हिचके, मौर परिस्थिति भाग गये, मगर चूँकि उन्होते न केवल काश्मीर वरन् विश्वधाति के हेतु काश्मीर समस्या को सयुक्त राष्ट्र-सय को सीपा था, प्रतएय वह इस नये नाटक को देखते रहे इसके सिवाय कर भी क्या सकते ये। फलस्वरूप शेख म्रब्दुल्ला वहाँ गये भीर एक दूसरे नाटक की भाषार शिला रखी गयी। कहने के लिये शेख ग्राव्ट्रत्वा ने यह सिद्ध किया कि काश्मीर पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता। कारमीरी जनता इसके खिलाफ है कि कारमीर पाकिस्तान में मिलाया जाय, उस के हित भारत के साथ रहने में सुरक्षित हैं, मगर उन्होने धुलकर नहीं कहाथा कि काइमीर भारत में विलय होना चाहता है धयवा काइमीरी जनता भारत में विसय होता बाहती है, मगर भारत सरकार ने इस · मये माटक की घोर कम से कम उस समय घ्यान नहीं दिया, क्योंकि पश्चित नेहरू ही नही हिन्दस्तान की समस्त जनता शेख अब्दल्ला पर विश्वास करती थी। शेख मन्द्रला के नेत्रव में भारतीय भीर काश्मीरी जनता ने मिलकर देशी नरेशो के विश्व संपर्य किया था। किर शेख ग्रस्टुल्ला कुनदन की नाई नये नेताये, यह किसीको भासभी नहीं याकि शेख हो एक दिन राष्ट्रकी कमर में भपने स्वाभी के निमित्त छुरा घोष देगा।

दोश प्रेर-इल्ला धव प्रपान मनी वन जाने के बाद धीर ध्रपनी स्थित कास्त्रीर में काफी मजबूत कर क्षेत्र के बाद एक प्रकार से पाकिस्तान ध्रीर भारत से सीदेवाजी करने लगे। उन्होंने समजा पढ़ित नेहरू सोधे धादमी हैं, उन्हें सोधा देना कोई नई बात नहीं हैं, सगर पढ़ित नेहरू सब कुछ देख धीर मुत रहें थे, और वही बारीकी के साथ परिस्थितियों का प्रध्यवन कर रहे थे। सेस उनकी कांकों में पूल फोक सकते में धसम्ब दहा। धीर जब कारानीर के प्रधान मुनी

के बजाय उसने काश्मीर का सम्राट थनने का स्वप्तः देशांति वह तुरत पक्ट निया गया। पानिस्तान के द्वारा रची समेरिका की नईसाजिश भी काम-याव न हो सकी। भीर इस तरह विश्वशीति की, भारत में दूशरी वार काश्मीर इसा खतरा पूर्तनोने की बाल स्मीरिका की असफल हो गयी।

प्रमेरिकन सामाज्यवादियों ने पाकिस्तान द्वारा खेल अन्दुल्ला को लालच दिया कि यदि कारघीर मारत में मिलव हो यया तो तुम्हार परले क्या पढ़ेगा, स्वोकि जनमत जब तक तुम्हार साथ है तुम प्रधान मधी हो भीर हिन्दुस्तन पहेंगा, स्वोकि जनमत जब तक तुम्हार साथ है तुम प्रधान मधी हो भीर हिन्दुस्तन है हिन्दुस्त के हिन्दुस्त के लिए मो जी वहां की हिन्दु जनता का जनमत तुम्हारे खिलाफ हो सकता है, इस तरह तुम्हारा भीनमंडल भारत के हिन्दुमों के हाथ में है जो कभी भी तुम्हें सहन नहीं करेंगे। श्रेक की प्रथल पर परवार बरस गये और भारतीय स्वतमता प्राप्ति के विधे अपनी अनेक कुर्वानियों को मुलकर पह विधेरिका की सामाज्य-वाधी नाली में ब्रा गये।

जरहोंने सम्राट होने जेसी अपनी स्थिति बना ली। एक अपूर का लडका सेख स्वयुक्ता अब चालीस और पचास हजार क्यां से कार में बैठने लाा और रिम्नुसलवीं हतनी करने लगा कि जहा काश्मीरी जनता भूसों मर रही थी, वही सेख काश्मीर की अधिकतर सामदरी अपने उत्पर सर्व कर रहा था। काश्मीर में स्वयुक्त के स्वयुक्त का जाल सा विद्य मया को काश्मीर के महस्वपूर्ण स्थानों के विच तो सेते ही से भारत के विद्य काश्मीरी जनता के दुव मनोर्बस को भी कमशीर करते थे।

इस बीच एक ऐसी घटना पटित हो गयी कि जिसका प्रभाव शेख् इम्प्युल्ला पर गसे ही न पडा हो, मगर काश्मीर की गाया ब्रान्सरिक दंग से पसट गयी। बाती महाराज हरीसिंह स्वर्गनासी हो वये वे श्रीर उनकी जगह पर उनके पुत्र कर्णीहंह राजप्रशुक्त वन गये थे।

कर्णीसह मसे ही दिकियानुधी परिवार में पैदा हुये थे, मदर नथे जमाने की हया लग दुकी थी। झौर कम से कम एक बात, राजश्रमुख कर्णासह के सामने साफ थी कि यदि सेस अन्दुल्ला ने काशमीर को श्रपनी स्थिति सुदृष्ट बनाकर स्वतंत्र घोषित कर दिया ती उनका क्या थनेया। पहली बात धौ कर्मोन है जो ने वाह न सोची हो, स्वय दूलरी बात अवस्थ घोषी, जनसङ्ख्य शेल के मिन्न प्रति के एक प्रमुख रादस्य और धाज के प्रधान मनी बरती धुनाम मुद्दम्मद की उन्होंने पिहत नेहरू के पास लेजा। पहित जवाहरताल नेहरू ने जो घरी वारी मी कि कास्पीर घोर चंच को प्रति वारी के लेखने हैं से पता नहीं क्या परामर्थ दिया। केल तक को इस मुखानात को जातकारी नहीं मिन याती। धौर व्या कासमीर की चेल कर के इस मुखानात को जातकारी नहीं मिन याती। धौर व्या कासमीर की चेल कर के इस मुखानात को जातकारी नहीं मिन याती। धौर व्या कासमीर अधिरिकी धुन्तवरों से जब कासमीर प्रदेश में प्रवास वार्म कर स्वात कर से स्वात कर से स्वात कासमीर काम प्रति के साम माहरी कर रहे थे, ध्वान कर एक दिन तिरकार कर सिया वाया धौर प्रारत के साम माहरी कर रहे थे, ध्वानक एक दिन तिरकार कर सिया वाया धौर प्रति है दिन की की मी सी सामा कर सिया वाया धौर प्रति है दिन की मी मी सी सामा कर सिया वाया धौर प्रति है दिन की मी मी मी सी सी सामा कर सिया वाया धौर प्रति है दिन की मी मी मी सी सी मी सी मी सी मी सी मी सी मी सी मी सी सी मी सी मी

'शेख घम्बल्ला गिरपतार'

कारण शेख बनता ।

कास्मीर का नया मित्रमहल बस्ती गुलाल मुहम्मद के नेतृत्व में यना । े जीगों को भारवर्य चाहे हुआ हो, पर जब समाचार पंत्रों के प्रतिनिधि

पिंदत निहुक के पास गये और उन्होंने इस नयी स्थिति के बारे में शांत यारना चाहाती वह मुक्तरा कर बोले---'में कुछ नहीं जानता'

और इस 'में कुछ नहीं जानता' के कूटनीतिश पूर्ण उत्तर से सभी को

विस्तम हुंगा।
श्रीर इसके कुछ दिन बाद ही पडित नेहरू ने घोषणा कर दी, कादमीर में
स्वेदेव्य नहीं रह सकेंगे जिल्होंने बाकायवा मारत से प्रतुपति न से सी होगी, घोर इस तरहां रह सकेंगे जिल्होंने बाकायवा मारत से प्रतुपति न से सी होगी, घोर इस तरह कादगीर में पैंने गुप्तकारों का सकाया स्वय ही हो गया। पिडत नेहरू की बाहुरी से कादमोर हारा विश्वसाति यो नष्ट होगे से बचा लिया, जिसका

भीर जब ते घब तन काशीर के बारे में कई बार पाकिस्तान और भारत के प्रधान मंत्री, तच्च प्रफ्तार धापत में मेट कर फुके है, मगर हातत बही है, जो थी। पन कर के कम बस्की जुलाम मुहम्मद के नेतृत में यह खुराफात नहीं हो सभैगी जो यस ने सावन नाल में हो नबी थी, धौर देख तहते हैं अब नाश्मीर की भीर से सतरा नहीं रह गवा है विश्व शांति के लिए, यह सारी ,दुनियाँ जान गई है, भीर शायद वब बयेरिका प्रकित्तान डारा ऐसे कुकुत्य कराने, की हिम्मत भी न कर सकेगा। फिर भी काश्मीर की जनता सजग भीर सचेत है।

# हैदरावाद एक संमर्खा

हैदराबाद रियासत की हालत भी बडी विचित्र हो गई घी, जब एक सीर भारतीय कौजें काश्मीर में शांति और मुरक्षा स्थापित करने में लगी हुई थीं, सभी हैदराबाद रियासत के मौकरशाही हैदरावाद की स्वतंत्र घोषित करने की चेष्टा में सगे हुये थे। उनकी इच्छा बी, हैदराबाद एक इकाई राज्य के रूप में स्वतंत्र रहे, जिस स्वप्त को शेल बाब्दुल्ला ने बहुत बाद में देखा, नवाब हैदरा-बाद ने उसे बहुत पहले ही देखा। पर नवाब हैदराबाद ने तो वास्तविकता की कोर से बिल्कुल भाँखें ही मूँद ली थी, चर्यात काश्मीर की बहुसस्यक भावादी मुस्सिम प्रावादी है और हैदरावाद की वहुसंख्यक प्रावादी हिन्दू प्रावादी है, जो हर तरह से हिन्दुस्तान के साथ रहना चाहती थी। हैदराबाद की जन संख्या लगभग पुक्र करीड सत्तर लाख है, राजस्व सतरह करीड़ है और यह रियासत (अब प्रान्त) दक्षिएी पठाए के =२६६= वर्ग मील में फैली हुई है। हैदराबाद दक्षिएी भारत के बीचोंबीच है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हैदराबाद विकासी भारत का हुवय है, हैदराबाद की सीमा किसी और विदेशी प्रदेश से काश्मीर की तरह नहीं लगी हुई है बस्कि चारों छोर आरतीय प्रान्तीं छीर रियासतों (प्रव त्राग्त) से बिरा हुआ है और इसकी सम्पता, इसकी संस्कृति व ऐतिहासिक परम्परा दक्षिण पठार की द्रविक सम्यता के श्रीभन्न ग्रंग हैं। इस अकार हैदराबाद को किसी भी गल्य पर भारत से भनग नहीं किया जा सकता था, पर नवाब हैदराबाद एक और जहाँ चुपचाप बैठे एक स्वतंत्र राज्य के सम्राट बनने के स्वप्त देख रहे थे, वही कुछ सिर फिरे लोग नवाब के इन स्वप्तों को बढावा दे रहे थे।

'रिजवी' नामक एक साम्अदायक नीकरसाह ने 'रजाकार' नामक एक दल का संघठन किया, कहते हैं इस दल के सम्बन्ध में पूर्णकर से निजाम को जान- पारों भी। रजाकारों में बहु कोम सम्मिक्षित थे, जो पहते (या वर्तमान) पुलित या कोज में थे, पुलिस कीर फोज का पूरा पूरा सुरा सुरा सदा मिला था। पानि-स्थान ने उरे शहन मुहेसा किये थे, भीर इस तरह से रजान रा एक जनसावारण सगटन न होकर पोजी समकत बन यसा बा, जो हिन्दुस्तानी कोज और पुलिस का मुनाबिता करने की मीतर ही भीतर पूरी तैयारों कर रहा था। उदली हुई एक खबर के आधार पर यह बात जी सुनी गई कि नमाव हैदराबार के परिवार के कुछ तोग पाकिस्तान पहने ही चेत गये थे, जो समेरिका से सत्कारक मगा कर हैदराबाद सेजे रहे थे। इस तरह के भीतर ही भीतर पहुंचन चल रहा था, स्रोर भारत सरकार का इस धीर सिक्त भी च्यान नहीं था, वर्षोंकि भारत सरकार प्रपनी सारी शक्ति से देश में शांति स्थापना में लगी थी, दूसरे प्रजन भी सामने ये जैसे सहसाइन सरणाधियों के लिए काम और मकानी की समस्या

पता उस दिन सगा अब रजाकारों ने अपनी हल वसें आरम्भ कर दी, और षह हैदराबाद दी जनता को जुटने असोटने का कार्य करने सगे, मगर नारत सरकार ने उस समय भी वृष पहना ठीक समका वर्गीकि हैदराबाद तब तक राज्य नहीं बना था, देशी रियासर्से अपनी सीमा के भीतर की व्यवस्था करने के विश्व स्वतन भीं।

कारमीर के प्रश्न के साथ ही साथ थी जफरल्खाखा पाकिस्तान के प्रतिनिधि से समुख्त राज्यसम के सामने हैरराबाद की समस्या भी रखी । जिसका मारतीय प्रतिनिधि ने सपनी पूरी शनित के साथ निरोध किया, पर इस विरोध के बाव-बुद भी इगर्जंड और प्रमेशिका ने हैरराबाद में दिलवर्सी खेनी कम नहीं की थी, मगर इनवैण्ड या प्रमेशिका क्षेत्र करूम उठाए उस समय तक देश में साहि स्थापित करने के हेतु भारतीय पुलिस ने हैरराबाद को प्रपन्न कन्ने में कर लिया या, इस तरह इसवैण्ड या प्रमेशिका दखतन्वाजी करने में प्रपन्न को मसमये या चर रह गये ?

मात यो हुई कि रजाकारों ने पहले अपनी शक्ति हैदराबाद राज्य के भीतर ही साम्प्रदायक ऋगड़ों में बाजगायी और जब निहल्बी जनता की खुट ससीट

( 3Y ) में उनके मुँह खून नग गया तो उनको हस्चलें हैदराबाद के सीमावर्ती राज्यों में भी होने संगी, जिसे सरकार सहन न कर सकी और फलस्वरूप पुलिस कार-

वाही करनी पढ़ी । और तीन दिन के भीतर सम्पूर्ण हैहरावाद में फिर से दांति स्यापित हो गई। भारतीय पुलिस का हैदराबाद के नागरिकों ने हृदय खोल

कर स्वागत किया, रजाकारों पर बुरी मार पढ़ी, और इस पुतिस कार्रवाही में रजाकारों की सारी शक्ति नष्ट हो गई, तथा नवाब हैदराबाद को हिरासत में से लिया गर्मा। इस तरह सबसे पहले देशी रियासती में सबसे सम्पन्न रियासत हैदराबाद समाप्त होकर भारतीय प्रान्त वन गयी । और पंडित नेहक ने शीघ्र

ही हुँदराबाद की ओर से जो गांति भंग होने का खतरा उत्पन्त हो गया था उसे

सदैव के लिये समाप्त कर दिया।

# द्वितीय ऋध्याय पांडत नेहरू की समेरिका यात्रा

# अमरीका में नेहरू

## एक दृष्टि

पिंदत मेहरू जब समेरिकन राष्ट्रपिंद टू. मैन के निमन्त्राग पर अमेरिका तप् प्ये, तब विक्त में एक तनाव्यूकं वादावरण चल रहा था, कनता या अब दिक्कोट हमा, पब विस्कोट हुआ। और वो और रूप आरत ने प्रमेरिका का कई मामते मैं विरोध किया था, काश्मीर सीर है दरावाद का मामता तो भारत का मरोत मामता था, विसके लिए सबुक राष्ट्राय के बीच बारत ने बमेरिका का पूरे नीर के बाथ प्रतिवाद किया था। पश्चित जवाहरनाव नेहरू ने बपने एक भाषण में स्पष्ट कह दिया था—"काश्मीर के एक्च में टू. पैन बीर भी एटकी के हरुकोव से में माहबर्ग पिकार हैं।"

प्रशासदा प्रस् पुदूर पूर्व सम्बन्धी नीति के बारे में भी भारत और खते-रिका के विचारों में मैन नहीं काता था, फिलिशाइन के रास्ट्रपति (शासानीन) ने प्रशात एवं पोक्रमा प्रधार की थी। अमेरिका प्रशास और पुदूरपूर्व कन्युनिस्टों नै प्रकारता करने के जहेब ने इस बोजना में दिसक्षणों ने रहा था। भारत मह नहीं बाहुता था कि शिवधाई वैशो के मामले में वैतिक स्तर पर हुस्सार्व में रिकारास, पर प्रमेरिका के परस्पद्र विभाग ने हस योजना पर विभाग किसा मीर पुनिया के सामने तास्क्रांतिक कार्रवाहों के क्या में अमेरिका के स्तर था। गया पहुंद्र था गया। क्योंकि परस्पाद्र विभाग हारा इस योजना पर विभाग करने से पूर्व ही प्रसात रोज में अचे बनायून एक करोड शासर की सामत के भितिस्ता कार्यक्र और विस्कोदक बराई चीन की राष्ट्रीय सरकार (ज्याग सरकार) में हुप पर स्वान क्या पर बेच विषय ।

इधर कीन में जनवादी प्रजातन्त्र की स्थापना की घोषणा वितस्वर १६४६ में हो चुकी थी। चीन की इस नमी सरकार की मान्यता दे दी थी, मगर धर्मीरका चीन की मान्यता देने में अकारण ही वहाने तलाज कर या। धर्मीरका के परराष्ट्र सचिव श्री धवेसन ने तीन प्रस्त दुनिया को दिर के लिये चीन की मान्यता के सम्बन्ध में उठावें—(१) यह बात साफ नर्हे दि चीन को साम्यवादी मरकार जिस क्षेत्र पर वक्षा करने का दावा का है, बात वास्त्र के जलपर स्त्रीका कब्बा है? (२) क्या वह धर्म्यदेश पर वायित्य को पूर्ण रूप से निमा सकती है, और क्या वह उसके लिए तैयार है? (३) उसे जलता की खांबकतर सक्या का हार्दिक सहयोग प्राप्त है?

हुछ दिन बाद ही यह बात विरुक्त स्पष्ट ही गई कि इन तीन प्रकी भोई महरूव नहीं है, अवेशन ने सिर्फ टालने बाती बात का बहाना जनां लिये ये तीन प्रक्त तैयार निये ये, आरत ने जनवारी भीर नी सरकार को स भार कर तिवा था, इस प्रकार को बीनी देतों में मजनेद सा ही था।

भीन के साम हो साथ दक्षिए प्रफोश के नारे में भी अमेरिका और भ में भीना लानी तो भल एहे थी । दिलां आदी आदीका द्वारा स्वीहर प्रिचरां में भी भा सामें हैं के लिए साराय ने धानाव करायी में मीर रेपोद रायों द समित के लिए सामें के लिए सामें प्रदेश के साथ में भी भी भी में प्रकार के पात भेजा था। भारत भी इच्छा भी मेरिका मीर इपलि के स्वाम साले, पर प्रमेशिका ने इसमें विल्कुल कि सी मीरिका मीर इसमें विल्कुल कि सी मीरिका मीर इसमें सामें मीरिका मीर हो मीरिका मेर सामें में मम्मया। मार प्रकेश के जनके निष्धाल भी एक जुलीती है।

## नेहरू भ्रीर भ्रमेरिका

राज्यति दू तीन के झायह पर पहिल नेहरू ११ अनत्तर को बाधिन वार्य सहु पर पहुँच पथे। चू कि भारत एवियाई देवो में चीन को होने सब है है। शेर एविया के कथ्य में रहने के एविया का प्राया है हम कि ती हम के लो को को को का है। और एविया के कथ्य में रहने के एविया का प्राया है हम कि ती हित को प्राया का प्राया है हम कि ती हित को प्राया के मधी को गहारा था, या वो ठीक रहेगा कि जब कार्यग्रेट कोर हैररावाद में प्राया होति अमेरिका को नहीं चाली तो वास्त्रीय को हित के हस को उन्होंने अपने हमात्र के सही को उन्होंने अपने हमात्र र देवा नाहा।

पितित नेहरू के क्षमिरिका पहुचने थे पूर्व ही नयमण क्षमिरिका ने समस्य अवसारों ने पहिच नेहरू और भारत के विषय में बहुत पुछ हुआग। गोटे गोटे विस्तानक क्षम्यकारों ने मक्तिकार्कत किये जिससे समिरिकन कनता ना पिद्र नेहरू को शोर विशोध मार्क्य नेहरू को शोर विशोध मार्क्य नेहरू को शोर विशोध मार्क्य नेहरू को शिर मार्क्य के एक में क्षम के पाठकों में परिचा विदाय तो पित्र में हिए निर्मेश मार्क्य के प्रति नेहरू को विश्व नावित्र के रूप में क्षम के प्राप्त मार्क्य का प्रति नेहरू के हाथों में है। यहां में जिस मार्क्य मार्क्य मार्क्य के बहुत नहीं मार्क्य का मार्क्य परिचा नेहरू के हाथों में है। यहां में जिस वारणां को वह भारत से जायेंगे, उसके हारा मंदिया में परिचा का परिचा कुर के हिए परिचा के प्रति का सम्वन्य वा निर्माण हो स्वरूप के परिचा को परिचा मार्क्य के स्वरूप के स्वरूप के स्वरूप के परिचा को परिचा स्वरूप के स्वरूप के स्वरूप के परिचा से परिचा से स्वरूप से स्वरूप का स्वरूप हो ही हि परका है। अपनीन जारत और नर्वभान क्षिरेंग सेनों महसूस नर रहे हैं कि एक में नित्र कुता हुत सहस्वयूप है।

पडित नेहरू वा एक बहुत बंदे राजनीतिक के रूप में अलवारों ने धमेरि-नन जनता से मरिष्य कराया था। इसी अलवार ने शिया—'स्वान्त्रता ने प्राप्ति के हुएन पाचाव हुए होनेगोज साम्त्रपाय न योगें का हुनावता अहर में प्राप्त के हुएन पाचाव हुए होनेगोज साम्त्रपाय न योगें का हुनावता अहर में प्राप्त करने वा ला सम्प्रोता करने, हिन्देशिया ने सबस में एशियार देशों ना समेजन, जिसकी व्यवस्था और समाजन वन्होंने दर्शनों नुपायानों ने स्थित में परिवार में प्राप्त के साम्त्रपाय करने हिन्देशिया के प्राप्त में स्थाप कि परिवार में प्राप्त के साम्त्रपाय क्षा का स्थाप करने प्राप्त के प्राप्त के साम्त्रपाय क्षा का स्थाप करने साम्या साम

च्यूमार्च टाइम्स ने मिला—पादि निसी की सीकप्रियता उसने प्रपते देश के नियासियों के स्वेच्छा प्रेरित सहयोग से मानी जा सकती है तो प्रमेरिकन जनता प्रयम बार विस्व के सर्वाधिक कोवप्रिय व्यक्ति का दर्धन करती।

हवाई यहें पर जब पहित नेहुक उत्तरे तो राष्ट्रपति दूर्मन नथा उनने मन्त्रिमण्डल के मन्त्री श्रीर श्रन्थ उच्च सरकारी यपसर उनने स्वागत के निए साएहुरे से । राष्ट्रपति ने शले बहुकर उनना प्रीवागनन विचा गौर उनने मध्यान ( 25 )

में १६ तोगों को सलामी दी गई, इसके बाद बन्य उपस्थित सज्जनो से परिचय करामा गया।

हवाई ब्रह्ने पर दोनो देशों के राष्ट्रगीतों की घ्वनि प्रसारित की गयी । राष्ट्रपति टू मैन ने इस समय जो भाषण दिवा वह श्रत्यन्त सक्षिप्त था । उन्होंने

कहा — 'भारत के प्रधान मन्त्री महोदय । समुक्तराष्ट्र धमेरिका की जनता और सरकार की भोर से यहा स्थागत करते हुए सुक्ते यहुत प्रधन्नता होती हैं। न

केवस मारत सरकार के प्रमुख के रूप में बरन स्वतन्त्र कोगो के एक महान देश के प्रतिष्ठित नेता के रूप में भी भै भापका प्रधिनन्दन करता हूँ।

'आप की यह इच्छा भी कि चारत का भाग की बनेने के सिलसिसे में जीकक ने अमेरिका का पता जाया। युक्ते माता है कि आपकी यात्रा भी एक प्रकार से 'अमेरिका की जीव' के रूप में होगी।

'में सयुक्त राज्य समेरिका की जनता की सोर से सितसय भाव सौर सद्भावना प्रकट करता हूँ और सामा करता हु कि इस देश की यात्रा ने पश्चाय सीटने पर प्रापकी यह सावना मजबूत हागी कि हम सापकी प्रान्त मित्र है।'

(न्यूयार्कं टाइम्स)

पहित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने सक्षित्त पर प्रथम भाषण में स्थानत का प्राप्तार प्रकट किया और बताया कि ध्यावस के लाज तथा मानव समाज में करवाण के लिए पूर्व भीर पहिचय के देश मित्रता एव लामवायक सहयोग के प्राप्तार पर कई प्रकार के विश्वसुलक्षर कार्य कर सकते है।

स्थागत के पश्चाद उन्हें गार्ड झाफ सानर दिया गया।

पडित जवाहरतान नेहरू 'क्नेवर हाउन' में ठहराये गये। प्रमेरिकन राष्ट्र-पति श्री ट्रमैंन भी इसी में प्रस्थायों रूप से ठहरे हुए थे, भ्योचि ह्वाइटहाउत में इन दिनो मरम्मत हो रही थी। यहा उसी दिन सध्या को भीति भीज दिया गया। त्रिमसे ममेरिका ने सर्वोच्च न्यायात्य के श्रुष्य जन भी छेड विसन घोर श्रीमती विसन, प्रमेरिका की साधारण स्था के स्थीकर थी सैमरेदने, परराष्ट्र सम्ब्री डी॰ प्रमेसन भीर थीमती धचेसन, रखागन्त्री सुईजनसन घोर श्रीमती जानसन, परराष्ट्र सबनी समिति के अध्यत सिनेटर एम कानोली और श्रीमती कानोली, भारत स्थित अमेरिका के राजदूत और श्रीमती विजयतश्मी प्रादि गए।सान्य व्यक्ति उपस्थित ये।

भोज के पश्चात श्री टू मैन से दो घन्टे तक आपकी बातचीत होती रहीं । दूसरे दिन ही वह ब्नेयर हाऊस छोडकर भारतीय राजदूत भवन में चले गये ।

स्मी दिन नेहरू जी समेरिका के प्रयम राष्ट्रपति जार्ज वार्तिगटन की समापि पर गये भीर यहाँ पुष्पाजिल स्रपित की। जार्ज वार्तिगाटन समेरिया के भाग्य निर्मादन से, और समेरिका के प्रयम राष्ट्रपति भी। जिन्होंने मानवता की जीवन भर सेवा की वो और समेरिका को दासवा के बचन से पुस्त कराया या। दिश्य के महान् नेताओं के नाम के साम उनका नाम भी सादर से लिला जाता है।

गेहुक जी का उद्देश मेलजील बढाना तथा प्रमेरिका निवासियों भी भाव-गांभों भीर उनके भावतें को समभना वा, और इसी कार्य में मेरिका के प्रिक् कारियों से विचार-विचयं करने का कार्य भी विम्मतित या। प्रमेरिका में गहुँचने के दूसरे दिना ही श्री नेहुर के सम्मान में श्री० मदेवन की और से एवं मोज का प्रायोजन किया गया तथा साथ ही मैरिन्युद्स एवेन्यू स्थित इंग्डियन वासरी में भैरिका निवासी भारतीय विद्यायियों की और से स्वागत समारोह का प्रायो-जन भी किया गया। इस तरह हे जहाँ भीज में उद्योग भीरिकन सरकार के अभिकारियों से परिचय प्रायत किया, बही दूसरी और भारतीय विद्यायियों से भी वार्तावाप का उन्हें सुरन्त समय प्रिय गया। १३ भवतुबर १९४७ अभेरिका के इतिहास में सदैव स्थरण रक्षा जानेवाला

दिन यन गया। बनोबि इस दिन पडित नेहरू ने प्रयम बृहत् प्राप्त धर्मित्का की सापारण समा बिरा सीनेट के समक्ष दिगा। जिससे उन्होंने बताया हिंदु-स्तान केवा है और अया बाहता है। यह गायता धर्मित्वा में सुना है अब ऐति-हासिक मापण माना जाता है। भ्रताप्त पत्त ऐतिहासिक भापण को हम ज्या का हो। भ्रताप्त पत्त ऐतिहासिक भापण को हम ज्या का सी पडित नेहरू की छादों में ही दे पहें हैं न्योकि क्षमिता में पडित नेहरू ने अपने भ्राप्तों में जो कुछ नहां वह बेचल पडित नेहरू नी आयाज नहीं थी,

बल्कि भारत की ३६ करोड जनता की झावाज थी। वह भाषण केवल भारत के प्रधानमन्त्री की द्यायाज नहीं थी, बल्कि भारत की जनता के एक होनहार बैटे की माबाज थी, जो मानज वो भानज समग्रता है है

#### प्रथम भाषण

'करे सागमन पर शीमन राष्ट्रपति महोवय ने वही महत्त्वपूर्ण भागा में महा या कि मैं समेरिका की बीज के तिवे बाया हूँ। समुक्त राष्ट्र समेरिका सुद्ग रिपल भारत के लिए कोई सकात देश नहीं हैं। हम में से सनेक उन बादतों और उर्देशों की प्रशास करते हुए गूवा हुए हैं, जिग्होंने इस देश की महागू बनाया। हम एक दूसरे के दिल्लाम और सस्कृति की जान सकते हैं, पर आपवस्यवता इस शात की है कि एक दूसरे की हम कस्ती प्रशास के की सामर करें, जहाँ मतनेद हो वहा भी यही शत रहे। इस तरह के विचारों से समान पादसों मी प्राप्ति के प्रयास में फनवायक सहयोग जन्म लेता है। सनमज्ञत दुनियों में साम सबसे दी वा मी देशों की हम सम्मदात दुनियों में साम सबसे की वीच मंगी देशों वात की है। इमीवियों में समेरियनों के हृदय सौर मस्तियक की बीच साम ही इसी तरह हम उपरोक्त मानवा और सित्तक रहने कि लिये यहाँ सामा है। इसी तरह हम उपरोक्त मानवा और सहयोग के प्राप्त पर परागों वह सकते हैं। सुस्ते पूर्व विदयस है रोगों देशों कर सहयों के प्राप्त पर परागों वह सकते हैं। सुस्ते पूर्व विदयस है रोगों देशों कर सहयों के प्राप्त पर सागों वह सकते हैं। सुस्ते पूर्व विदयस है रोगों देशों निया है। स्वेत पुर्व विदयस है रोगों देशों की स्वर्ण के प्राप्त पर सागों वह सकते हैं। सुस्ते पूर्व विदयस है रोगों देश

हदय से इसके लिये इक्षक हैं।

'गत दो दिनो से में वाशिगटन में हूँ, इस बीव में इस राष्ट्र के महान निर्मा-ताग्रो के स्मारको पर भी गया हुँ, मैंने केंवल रस्मी नाम करने के लिए ही ऐसा काम किया है, बयोकि वे तो बहुत बड़े अर्थे से मेरे हृदय में अकित है, चनके चदाहरण ने मुक्ते और मेरे श्रंपिशत देशवासियों को प्रोत्साहन प्रदान किया है। ये स्मारक ही तो मच्चे देवस्थान है। प्रत्येकपीडी को इन्हे श्रद्धाजलि स्रपित करनी चाहिये घोर श्रद्धाजिल करते समय उस प्रकाश से एक भाग श्रयस्य प्रहुए। करना चाहिये जो न भेयल इस देश की स्वतन्त्रता के बल्कि विस्व की स्वतन्त्रता के मार्ग वर्णको के हदया में प्रकाशित रहा । बास्तव में जो महान होते हैं, उनका कुछ न कुछ सदेश भी होता ही। है, और ऐसा सदश किसी देश की परिधि तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता, ऐसे सदेश तो विश्वमर ने विधे हमा करते हैं। 'हमारी पीढ़ी में ही एक महा मानव का खदय हका, उसने सदैव हमें स्मर्श दिलाया कि विचार और कार्य में नैतिन सिद्धान्तों का सम्बन्ध टटना न चाहिये और इसीसे हमारे हदयों को घेरगा मिलती रही बागे बढने के लिये। उन्होंने कहा-'सत्य एव दान्ति का मार्ग ही मानव ने लिये सच्चा मार्ग है।' उनके नेतृत्व में ही हमने अपनी भाजादी की लड़ाई लढ़ी। हमारे मनी में किसी के भी खिलाफ बुराई नहीं थी। श्रद्धा और ध्यार के कारण हमने उनकी राष्ट्रपिता भहा था, पर उनशी महानताएँ इतनी वी कि वह एक देश के भीतर नहीं समा सकते थे, उन्होंने हमें जो मन्देश दिया वह साज विश्व की वडी से वडी समस्या पर भी विचार करने में मददगार सिद्ध हो नकता है।

'स्वतन्त्रता और अनुलनीय देशव के लिये समुक्त राज्य अमेरिका ने भी मत बेंद्र दो भी वभी में समर्थ किया है, जिससे वह आज महान द्यक्तिशाली राष्ट्र दे । भीतिक धन ने विकास एव साहद तथा सित्य विज्ञान सरकाची प्रगति के लिये उसका रिकार्ड आज दुनियों में आरब्यंजनन है। यदि प्राप्त मां उसने प्रपृत महान सिद्यान्ती ना शहारा ज विश्वा होता तो माज अमेरिका की यह रियपि न होती । मीपिया विकास की ने सम्बन्धि पर सकता हैं न स्वाधी रह सकता है जब तक नि उसकी जब नैतिक सिद्धान्ती और उच्च प्राप्ततों पर समान पैदा हुए है। पर कमों ने उन्हें कुछ निश्चित अधिकार सोपे हैं, जिनमें जीवन, स्वतन्वता और प्रसन्तता नी उपलब्धि का प्रभास भी सिन्मलित है। आपको यह जानकर हुए हो। सकता है कि गएएराज्य भारत के सिवधान को सैवार करने में हम आपके सिच्छान से काफी प्रभायित हुए हैं। आपतीय विधान की पिराया में कहा गया है—"हम आपके सामान सोमलित हुए हैं। आपतीय विधान से परिसाधा में कहा गया है—"हम आपके तह तिया उपलब्धि समस्त नागरिकों को सम्मूर्ण मुझव

स्थापित न की जाय । ये सिद्धान्त ग्रापके स्वतत्रता के घोषणा पत्र में मौजूद हैं । इसमें स्वत सिद्ध सत्य की सम्मति में यह स्वीकार किया गया है कि सभी मनुष्य

सामाजिक, मार्थिक धीर राजनीतिक न्याय, विचार, म्याप्रव्यस्ति, विश्वास धर्म और उपासना नी स्वतन्वता, प्रतिष्ठा और प्रवस्तर की समता प्राप्त कराने के तिये, तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिया और राष्ट्र की एकता सुरुढ करने वाली बन्धुता बढ़ाने के निमित्त, इत सर्वियान को मगीकृत, मर्थिनयमित और मारसा-

ब्युता बढान के निमन्त, इस सावधान का प्रगाकृत, प्राथानयानत प्रार आस्मिन्ति करते हैं।" 'राष्ट्र ही इन सब्दो में प्रापको आपके गण्यान्य की नीव टासने वासो की प्रायाज पुनाई देगी। इस प्रशार घाप देखेंगे कि यद्यपि भारत प्रापसे ऐसी प्रायाज में बात कर सकता है जिसे प्राप तुरत पहचान न सकें और जो विदेशी

प्रावाज में बात कर सकता है जिसे धाय तुरंत पहचान न सकें और जो विदेशी सी को, पर उसकी प्रावाज में उस ध्वित की वहुंध प्रतिष्द्रधार है जो बहुधा प्राप्त पहले भी सुनी है। पर इस सबके पर्माद भी यह बात सब है कि मारत की धावाज मुंद्र कि प्राप्त पर के प्राप्त पर हो भी हुनियों नी नहीं प्राप्त मुंद्र की बहुधा मार्च हुने भी हुनियों नी है, यो कहें कि यह एक प्राचीन सम्प्रवा की धावाज है जो क्ष्म प्रीर जीरदार है, तथा जिसने आपके साथ हिम्म है धीर जिसने आपके साथ दिया है होते हैं के प्रत्या वह नई घोर जिसने अपने से देशों है का की सीखा है, हो ठीक रहेंगा। यात्म वर्ण की प्राप्त का है। इसकी वह सुतकाल में जभी थी, पर यह वर्तमान समय की प्रयक्तित धावाज है। इसकी वह सुतकाल में जभी थी, पर यह वर्तमान समय की प्रयक्तित धावाज है। इसकी वह कितनी ही मिनता दिखायों है, इसमें समानता भी बहुत कुछ है। धापनी वरह हमने भी प्राप्ती स्वाप्त की है, पर तीर-तारीक विमान-भिगन रहे हैं। आपके कितन सार की है, पर तीर-तारीक विमान-भिगन रहे हैं। आपके

राष्ट्र की तरह भारत भी सब राज्य के सिद्धान्तो पर श्राचारित गणराज्य होगा। श्रीर पट्टी उनकी सबसे बढ़ी देन हैं जिन्होंने आपके राज्य की नीय रखी थी।

'भारत ऐसे महान् देश में, जैसा कि यहान् गणराज्य स्पृक्त राज्य धर्मारका में है, केन्द्रीय नियन्यण और प्रादेशिक स्वतन्तता में हतना रातुन्त बनाये रखना सावस्वका हो जाता है। पर हमने अपने स्विधान में हन मीशिक मानधीय स्थापकारों को सामने रेखा है जिसके लिये स्वतन्त्रता, समानता और किनाती में भीशिक होते हैं। यह अधिकार है—व्यक्तित स्वातन्त्र, समानता और कामून द्वारा शासन। हमारे खियानों में राष्ट्रक होते हैं। यह अधिकार है—व्यक्ति स्वातन्त्रता, समानता और कामून द्वारा शासन। हमारे खियानों में राष्ट्र हमें के प्रतिकृति स्वतन्त्र देशों के परिवार में स्वातन्त्र की जब गहराई सक जभी हुई है। इसी क्य में हम स्वतन्त्र देशों के परिवार में सिमानित होते हैं। इसने अपनी राजनित्त सक्तन्त्रता प्राप्त रस्ती है, पर काम्ति सभी अपने है और यह आज भी विकासी सुक्त है। जीशित रहने सीर खाइलों प्राप्त करने के प्रविकार के विकास जो वेवल सार्विक जनति है

ं हुमारे देण भी सबसे बड़ी समस्या खेती भी समस्या है। और ये समस्या न केवल हिन्दुस्तान की समस्या है बरन् सारे एशिया की समस्या है, पर हमने इस पर पांचू पा निया है। प्रृप्ति पर जो सामसी चासन या पह भीरे भीरे सब बस्तता जा रहा है, साकि खेती का फल उसके जीतने स्रीर बोले की मिल सके, ताकि जीतने बाला जिस भूमि को जीतता है उस पर उसना मिलकार बना रहे। ऐसे देस में जहां बाज भी खेती प्रयुर सामा में होती है। से केवल ब्यांदिक की स्वतन्त्रता और सन्तोप के निये ऐसा आवश्यस है, बरत समाज की

ही प्राप्त हो सकनी है, राजनीतक स्वतन्त्रता जनता की प्रवन्त नहीं रख सकती। दूसरा हमारा कार्य है देश की जनता के जीवन स्तरको उठाना घोर उन तमाय कार्रवाहवों को दूर करना जो राज्य की वायिक प्रगति में बायक हो।

मजबूत बनाने के लिये भी इसकी धाँनश्यमता है।

'दुनियों के धनेक शानों में मुख्यतया एशिया में सामाजित धरियरता के

मुख्य नराएंगें में ते एक नारण भूमि पर खियार तो बर्तथान प्रदालों भी है,

जो भाज की दुनियों ने निसे मही नहीं है। एशिया धरेर ध्रफरीना के बिधनतर

भाग में साधारएं जन का जीवन स्तर निम्न है यह भी एक नारएंग नामाजिक

ग्रस्थिरता के लिये है। 'ऐसे भी बहुत से देस है, जिनकी दृष्टि में भारत ग्रौद्योगिन रूप में उनसे

में कहा-

स्रिपिक विकसित है। दुनियाँ के प्रीधोषिक राष्ट्रों में उसका स्थान मातवा मा आठवा है। पर गणित का यह हिसान हगारे देश भी मरीवी को छिया नहीं सकता है। उत्सादन का बढाना, ठीक-ठीक बेटनारा चीर सच्छी शिक्षा सौर स्वास्त्य के द्वारा इस दोनता को हूर करने की समस्या हमारे देश की सबसे

स्वास्य के द्वारा इस दोनता को दूर करने की समस्या हमारे देश की सबसे बही समस्या है—पहीहमारा सबसे बदा काम है, जिसकी पूरा करने वे लिसे हमने प्रतिदा की है। 'हम यह बात जानते हैं घोर मानते हैं कि मनुष्य की नीई राष्ट्र की

सफलता की बारिम्भक दार्त स्वाबलम्बन है। हम इस बात के लिये जागरक हैं, कि घपनी इस सफलता के लिये पहले हमें ही चेट्टा करनी चाहिये। अपने इस इसराबायत्व से छटवारा पाने के लिये हम कभी भी किसी अग्य का दामन नहीं

पकडेंगे, हालांकि हुमारो आंविक श्रीत बहुत है पर तैयार माल के रूप में उसको बदत के तिये हमें काकी यन्त्रों और शिल्प विकास की सात मी आवरयकता है। पत्तप्त हम ऐसी वार्तों पर जो दोनों देशों के लिये समुचित मात्रा में साम्याय हो, ऐसी सहायता धीर सहयोग का प्रसम्तता से स्वागत करेंगे। हमारा विद्यास है कि इस प्रकार उन समस्याधी की भी हल किया जा सकता है जिनका सामना धाज विद्य कर रहा है। कही तपस्या के पत्त्रचाल मिलने बाली स्वत-प्रता के किसी अंश के बदले में हम इस प्रकार की भीतिक सुविधा की प्राप्त महीं करना चाहते। "

पानी परराष्ट्र नीति के सम्याय में जुनासा प्रकार वालकर पडित नेहरू प्राप्ति समस्या पर मात्रे। जो स्रोरित सावा में उन्होंने सबसे सबी शांति करीं।

'विश्वय शान्ति की रला थौर सानव स्वतन्त्रता का विकास हमारी पर राष्ट्रवीति का बहेदय है। दो युलाना सुद्धों ने युद्ध की धावश्यकता की वित्कुल समाप्त कर विधा है। शान्ति की रला के बिना विजय सेकार होती

यह युद्ध के विरुद्ध ज्ञान्ति की बात थी। उन्होने युपने आयुए के अन्तिम आग

है। ऐसी दत्ता में विकास थीन बिजित बोनों मूनकाल के महरे भीर दुलदायी प्रायों तथा समान कर से भविष्य के अब से विनित्त रहते हैं। बया में यह कह सकता हूं कि धाज को दुनियां के बारे में यह बात गलत नहीं है? मनुष्य के विवेक और मानवता के लिये यह बात कोई धन्धी बात नहीं है। बया यह बुजद क्यित बनी रहनी चाहिये और विजान तथा पन की शक्ति मानव समाज के सर्वमादा के क्यि व्हां होनी चाहिये और विजान तथा पन की शक्ति मानव समाज के सर्वमादा के क्यि वह स्व होनी चाहिये? प्रयोक राष्ट्र को बाहि यह बड़ा ही स्वया छोटा इत महस्वपूर्ण प्रवन का उत्तर देशा है। औ राष्ट्र जितना बड़ा है, उत्तकी जिन्नेवारी भी सही उत्तर कोजने के क्यि उत्तमी ही बड़ी है।

'दुनियों की राजनीति के लिये भारत बया हो' सकता है और इस युग के सांकियानी रास्ट्रों की समता में उसकी सैनिक घरिक महत्वहीन हो। सकती हैं पर भारत का ना ना और समृत्य बहुत दुपाग है और खेवन के सपयों में वह देखी कई सांकियानिक में मही था। में में देखी कई सांकियानिक में मही था। में में र र रेखी कई सांकियाने हैं मिकल कुका है जिनका मामीनिकाल भी मही था। में में र प्रपंत कई सवादिक में सहेव वसने वालिक का पक्ष दिवा है और प्रत्येक प्रार्थना जो भारतीय करता है की समाप्ति निर्मेत हृवय में शादित की यावता में साय होती है। प्राचीन भारत जो वर्तमान में मी हुवा है, महातमा गांधी का प्रतिभाव हुमा, जिन्होंने हमें कार्य करने की शालित प्रशासी की विश्वा दी। यह प्रशासी भारत मान मान मान में में स्वाय हाती है। यह प्रशासी भारत भी भी बनी रही वो कच तक हमार पत्र थे। यह विद्याल कई नेमान पर कहा तक व्यवहार में मामा जा सकता है इसे में नहीं जानता। परिस्थितियों बदलवी रहती हैं, भीर जनकी बुराई मो दूर करने के लिये सापना की शावत का निर्धारण तथा वनका वचयोप पैरा हुई बुराई के रूप वे वेसते हुए करना कहा है।

'हसके बावजुद भी मुक्के इसमें खेतमान भी उपनेह नहीं है कि उत्तर की

'इसके बावजूद भा मुक्त हथा 'बतमात्र या सन्देह नहीं है कि ऊपर की कार्य प्रणाली के पीछे सामस्यामों के सन्वन्थ में मामारमूत हिए है, वह मानतीय समस्यामों के सम्बन्ध में सही है और यही समहिए ऐसी है जो मनततीयहा सन्तीयप्रद दंग से समस्या को हल करती है। हमें रचतन्त्रका प्राप्त करनी है भीर उसकी रक्षा करनी है। हमें साक्ष्यए। का सामना करना है भीर उसका प्रतिरोध करना है। उद्देश्य सिद्धि के किसे जिस शक्ति से काम िलया जाय बहु पर्याप्त होनी चाहिये। धाक्रमण का प्रतिरोध करने की देयारी करते समय भी हम शान्ति और सम्मक्षित के अंतिम उद्देश्य की मांखों से प्रधिक प्रोमल न करें। हमारे हुन्य और मस्तिक हम सहान् नश्य में साथ हीं और पृणा तथा भय का प्रभाव उन पर म चड़ना चाहिते।

न्या का प्रभाव उत्त पर न पड़ाना स्थादन । हुमारी परराज्नीति का आधार और लड़्य यही है, न सो हम चास्त-विकता के प्रति अंग्रे है, न सनुष्य की स्वतन्त्रता को दी यायी चुनौती को, चाहे यह चाहे जहाँ ने आयो, थिना प्रतिरोध के स्वीकार कर सकते हैं। स्वतन्त्रता के खतरे में पड़ने पर ग्याय के संकटाणन होने पर और आक्रमण होने पर न तो हम तहस्य रह सकते हैं, व रहेंने ।

हम तहस्य रह सकत है, न रहता ।

'कुछे पूरा-पूरा पकीन है कि संजुबत राज्य खनीरिका हमारे जीवन के इस
टिट्रिकीए की समजेगा धोर तराहेगा क्योंकि जसका भी कोई दूसरा करुप या
धावरों नहीं हो सकता । इसीसिय संयुक्त राज्य ध्योरिका कीर भारत इन वीनों
से को बंध में मेरी और पारस्विधक सहयोग स्वाभाविक है। न्याम, स्वतन्त्रता
धोर शानिक के सिये दोनों देशों के सकेषु रहने की धोरणा में यहाँ करता है।'

भागता के परवात करहीं राज्यति है। मानता ने वह मानता ने वह मानता है। मानता ने वह मानता है। मानता ने वह मानता करो सातवीत भी, निसमें लगभग एक पन्टे का समय लगा। यहाँ नेहरूजी को पत्रकारों ने पेर सिया और जा पर प्रश्नों भी बीख़ार लगा थी। पर पांचतजी ने उन्हें केवन यही जसर देकर टाल दिया—'हुमने क्सी सम्बन्ध विधेष पर बातचीत मही सी।'

यहाँ पर पंडित नेहरू ने मुख्य-मुख्य स्थान देखें —नेशनल गैलरी प्राफ धार्ट, कांग्रेस की लागभेरी, ह्वाइट हाउस, बुडरो विलयन लायग्रेरी धीर निम्न मुख्य-मुख्य लोगो से मिले—

पमेरिका के अमणुसील राजबूत श्री फिलिफ, श्री विलाई चार्य, जार्ज सीठ भेषी, श्री लीप हैण्डरमा, जार्ज एफ फैलान श्री एलबर्ट जी मेध्यूज, वर्गल हैरी मैक्याइड, श्री मेथिका, श्री हटियनकायरसा, श्री इवांक, डेनिड सिकासं और बाठ होनें पीलमेंग, मादि।

#### भ्रमण

पडित जबाहरलात नेहरू १५ प्रश्तुवर १६४६ को समिरिका के रक्षामाधी थी सुई जानसन के साथ न्यूयार्क चने बये। जब उत्तका बायुयान हवाई प्रहें पर पहेला उस समय नहीं काफी धना कुहरा ख्याया हुया था, मगर तब भी नेहरू जी के स्वागतार्थ बहाँ राजकीय स्थानित स्नीर भारतीय काफी सख्या में थे। कुहरा इतना धना था कि बायुयान को साधा घण्ठा तक उत्तर ही उन्नते रहाना पड़ा। उपस्थित व्यक्तियों में महिलाझों की सक्या प्रधिक थी, ये राग विरमी साहियों पहिने हुए थी। नेहरू जी में इन सक्का प्रस्कराते हुये स्थानत किया।

हवाई घट्टे पर पत्रवार भी काफी सच्या से ये जो नेहरू जी में किसी-न-किसी तरह यह जान सेना चाहते वे कि सब उनका फुकाव रूस की और है मा अमेरिका की ओर हैं। इस सन्वन्य में नेहरू जी ने उनके प्रत्यों का निम्न उत्तर विधा—

'हम पूर्व या परिचय के परस्पर विरोधी किसी गृट में सम्मिशित नही होना चाहते । बाशितरत में मेरे इस सम्बन्ध में कोई आदवालन नही दिया है । हमारा किस-जनताशिक पढ़ित से दिस्त में जात्ति की स्थापना ।. हम प्रग्त तक इसका प्रवास जारी 'पंकेंके ।'

ससबार पालों ने जब समेरिका के बारे में उनकी राय जाननी चाही हो पिटत मेहरू ने कहा—'प्रमेरिका की प्रतिनिधि समा में में भारत का हिंपकोछ सता चुका हूँ, इस दशा में उठाये गये किसी भी कदम का मैं 'स्वागत करूंगा।'

पत्रकारों का एक झीर प्रस्त था, जिसके अध्ये वह मारत की रूस के प्रति जो झारणा है उस सम्बन्ध में जानना चाहते थे। पत्रवारों ने पूछा, 'रूस के पास परमाखु यम होने के समाचार के आधार पर क्या मारत उत्तर परिचमी सीमा पर सत्तरा बडा हुमा समम्त्रता है ?' पडित नेहरू ने इनके उत्तर में वहा— 'में ऐसा नहीं समम्त्रता।'

एनमारो से छुट्टी पासर उन्हें भारतीय द्वतावास तक पहुँचाया भया। ६५ यदींघारी पुलिस और २५ खुकिया वर्मेवारी उनकी सुरक्षा के लिये साम थे। सारतीय द्वावास में इस दिन प० नेहरू ने एकतित भारतियों से बातचीत की धोर हिन्दुसानी में भापण दिया। जिसमें उन्होंने स अंव मंत्रताया या कि में स्रमेरिना से बुध मांगने या लेने नहीं आजा है। मेरी याना का उद्देश्य तो केवल पारस्परिय में मी को हद करना है। हत साधीन राष्ट्र के नागरिक है। यत सीस वर्ष तक हमने विसाल शिपाशाला राष्ट्र से आजादी का मुद्ध लडा है। परतन्त्रता ने मून में हम भयभीत रहते े, मगर धव हम स्ततन्त्र हो गये हैं, तक भविषय में सियं पर किया का है। है से सियं पर कि से से से स्तान से साधीन का साधीन की ।

१६ प्रवन्तर १६४६ को विजयलक्ष्मी पहित, इ.वरा गायी, विगेडियर दिलीप वीधरी कीर जमीनयर के साथ म्यूयार्क से ह्याइड पार्क के लिये रवाना हो गये। जहाँ युद्धकालीन राष्ट्रपति कावेश्वर की निवास समाधि हैं। पिडत जबाहरतान इनका बहुत कावर करते थे कीर खपनी अद्धानस्त मेंट करने के निमित्त ही पहित जी हाइड पार्क गये थे।

श्रीमती क्ववेस्ट पंडित नेहरू धीर उनके साविषों को बाग में से गयो जहां स्वर क्वास्ट की सागींव है। बाग के गागें के दोगों छोर दर्शक कतार विधे खबे थे, नागरिकों के श्रतिरिवन प्रेस संवाददाता और फोटोशाफर भी थे। श्रदां लिंक भेट करने के पदचात जब नेहरू जी स्वर रूजवेस्ट के पहले निवास स्यान की ओर जाने लगे जो अब एक ऐतिहासिक स्थान है तो श्रीमती रूजवेस्ट शीर नेहरू जी कुछ कालों तक सीवियों पर एक दूसरे बा खिमयादन करने के तिये एके। मकान के सामने हजारी दर्शक श्रीजूद थे। नेहरू जी ने इस ऐतिहासिक सकान को देखा।

मेहरू जी ने स्व० रुजवेस्ट के मकान की ओर जाते हुए कहा था—'मेरे जिए यह अरमल महरवर्षों भीर पित्र अयसर है जो में उस स्थान यो देखने जा रहा हूँ, जहाँ इस मोदों के एक महान स्वित्व ने निवास किया और मनुष्य जाति की अलाई के लिए अनेको कार्य किये । यह अनेक वर्षों से मेरी हार्दिक स्टबा उनरें मिलने की थी। मेरे निवे यह अस्पन दुःख की बात है कि में व्यक्तिगत रूप से उनसे कभी नहीं मिल सका!'

१७ स्रवत्वर १६४६ को मेहरू जो का सानदार स्वावत हुमा । नेहरू जो का जल्ल १५ मोटरो पर निकाल गया । यह जलून प्लाजा (बावनहाल) की स्वाचा । जलूत के प्रगले भाग में सीनिको का मोटर साहरिक्त स्वत्ता का रहा । वीद्यं मोरिश्ते होना के तीन बैटर ये । स्यूतर्क शहर का सानदार वककत विभाग भी खुलूत में सम्मिक्ति था । सड़क के दोनों बोर खपार जनसमूह या ।

मध्याह्न के समय जुनूस व्याजा पहुँचा। ध्यूयाके के टाउन हाल के सामने भगार जनसमूह बनके स्वागत के लिये तथार था।

समंत्रपम व्याक्त के भी मज्जमें ना परिचय कराया गया। यहां नेहरू जी को उस ऐतिहामिक कुर्सी पर बैठाया गया किस पर क्रमेरिका के उदारफ जार्ज बांगियटन को पहली बार प्रप्यक्त पर प्रतिष्ठित निया गया था। उनके भामने जो टेयून लगी थी, उस पर राष्ट्रपति जार्ज बांगियटन ने जो राष्ट्र के नाम पहला सन्देश दिया था, तिक्ता था।

नगर के मेयर थी घोडायर ने पंडित नेहरू का स्वागत करते हुए कहा-

थे। भारतीय दूतावास में इस दिन प० नेहरू ने एक जिल भारतियों भी भीर हिन्दुस्तानों में आपण दिया। जिसमें उन्होंने स तेण में बताया प्रमेरिना से बुद्ध मांमने या लेने नहीं जाया हूँ। मेरी याता का उर्देश पारस्वित्य मेंमो ना हक करना है। हम रवाधीन राष्ट्र में नागरिया तील वर्ष तक हमने विशास शक्तियाली राष्ट्र से आजारी का शुद्ध परसन्त्रता के यूग से हम अवभीत रहते , भगर एव हम इसतन्त्र हैं। तब मतियम ने लिसे इर किस बात का है। इसी दिन पंडित नेहरू ने प यांवित कसीशन के भाष्यत थी डेबिड लिलिन्यस से सगमग एक पटे मर हीटल में बातवीत नी।

१६ प्रभन्नवर १९४६ को विजयसक्त्री पहिता, 'इ दरा गांघी, क्रिं दिलीप चौधरी और उम्मीनवर के साथ स्वृदार्क से हाइड एक के लिये र हा गये। जहाँ मुदक्ताकीन राष्ट्रपति स्ववेस्ट की निवास समाधि है। व जबाहरतात इनका बहुत स्वादर बरते से और अपनी श्रदांवति औंट कर निमित्त हो पडित की हाइड पार्क गये थे।

प्रश्नित ही रुज्येन्द्र लायजे री में श्री रुज्येन्द्र के पारिवारिक पन्नो, प्र
पाद्वीक्षियी, विशो तथा उनके जीवन से सम्बन्धित सनेक वस्तुप्ती मा समह
जिसकी पुरुत्ता सरकार करती है, और वे लायके री जनता के लिये प्रश्नेक स्
कुली रहती है। जायके री के धन्तर्राष्ट्रीय करते में नेहरू जी ने सयुन्त रा
स्वय का घीयगा पत्र देवता। नेहरू जी ने बाइविन की बहु पुरानी प्रति ।
दिवास्त्री ते देवते, जो सन् १९६६ में आवस्त्रकों में प्रकाशित हुई थी भीर
'इन्द्र पित्रमी बाइविन' के नाम से प्रतिद है। इस यक्ष को ही हात में वे
जीवन में श्री रुज्येस्ट ने दी बार गवर्नर प्रीर बार बार राष्ट्रपति पद की मा
प्रहण की थी। शीमगी व्यवेद्ध ने दो सार पार्ट्याति कहा के बारे में स्वय कुछ मह
पूर्ण वात वस्तायों। उन्होंने बताया कि स्व- रुज्येस्ट ने इस काम में युद्ध न
में चौच महत्वपूर्ण आपण दिवे थे। इस सायवे री की स्वापना जब १९४५
हो गई थी, तब से उनका कार्याविय इसी क्ष्रा में रहता था। वो ईरानीकाफर्स पर विद्या है वह सन् १९४६ में ईरान के साह ने उन्हें में ह में प्र

श्रीमती क्विवेल्ट पर्डिय नेहरू भीर उनके साथियों को बाग में ले गयी जहाँ स्व० रजनेस्ट की समाधि है। बाग के मार्ग के दोनो छोर दर्शक कतार बीधे खढे ये, नागरिको के अतिरिक्त प्रेस सवाददाता धीरफोटोग्राफर भी ये। श्रद्धा-जिल भट करने के पश्चात् जब नेहरू जी स्वठ रूजवेल्ट के पहले निवास स्थाम की भोर जाने लगे जो भव एक ऐतिहासिक स्थान है तो श्रीमती रूजवेटट ग्रीर नेहरू जी कुछ क्षणो तक सीढियो पर एक इसरे का समिवादन करने के लिये रके। मनान के सामने हजारी दर्शन मौजूद थे। नेहर जी ने इस ऐतिहासिक मकान की देखा।

नेहरू जी ने स्व० रजवेस्ट के सवान की सीर जाते हुए कहा या--'मेरे लिए मह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भीर पवित्र अवसर है जा में उस स्थान को देखने जा रहा है, जहाँ इस पीढी के एक महान् व्यक्ति ने निवास किया भीर मनुष्य जाति की भलाई के लिए अनेको कार्य किये। गत अनेक वर्षों से मेरी हार्दिक इच्छा उनसे मिलने की थी। मेरे लिये यह शस्यन्त द ख की बात है कि मैं व्यक्तिगत रूप से जनसे कभी नहीं मिल सका।"

१७ ध्रम्पूरर १६ /६ को नेहरू जी का शानदार स्वागत हुमा। नेहरू जी ना जलूम १५ मोटरी पर निकाला गया । यह जलूम प्लाजा (टाउनहाल) वी भीर गया । जल्स के भगने भाग में सैनिको का मोटर साइकिल दस्ता चल रहा या। पीछे प्रमेरिकी सेना के तीन बैण्ड थे। व्यूयार्क शहर का शानदार दमकल विभाग भी जुलूस में सम्मिलित या। सडक के दोनो भीर प्रपार जनसमृह था।

मप्याह्न के समय जल्स प्लाका पहुँचा । व्ययाक के दांदन हाल के सामने मपार जनसमह उनके स्वागत के लिये सैवार था।

सर्वप्रयम न्यूयार्क के सी सज्जनो का परिचय कराया गया । यहा नेहरू जी नो उस ऐतिहासिन कुर्नी पर बैठाया गया जिस पर श्रमेरिना ने उद्घारन जाजे थाशिगटन को पहली बार भव्यक्ष पर पर प्रतिष्ठित किया गया था। उनके सामने जो टेवुल लगी थी, उस पर राष्ट्रपति जाजै वाशिगटन ने जो राष्ट्र के नाम पहला सन्देश दिया था. लिखा था ।

भगर के सेयर थी झोडायर ने पहित नेहरू का स्वागत करते हुए कहा-

'न्यूयानः के सम्मानित ग्राविधि नेहरू जी ३५ करोड की जनमस्या नाते. देश के उच्च ग्रीधकारी हैं। हमारा देश उस महापूरण के रूप में इनका श्रादर करता है, जिसने स्वतन्त्रता के लिये मधर्ष किया। मारा भारत इनका ब्राइर करता है, नवींकि इन्होंने अपने मारे व्यक्तियन स्वार्थ त्याम कर स्वतन्त्रता की सडाई लड़ी थी। इन्होने महात्मा गांधी के मार्ग पर चलते हुए अपनी आयाज वर्षी तक स्वतन्त्रना के समाम के रूप में जनता तक पहुँचाई। साज भारत के प्रधानमन्त्री विश्व-शान्ति धीर न्याय के लिये गांधी जी की माहिनक देन की लेकर ग्रन्थत्र प्रयास में लगे है । गायी जी के सिद्धान्तीं में भ्रापकी भटूट श्रद्धा है। पैसा महान् ध्यक्ति जो भारत की सस्कृति और उसकी विविध समस्याओं को पूर्ण रूपेण समस्तता है, अथम बार समेरिका में सागमत हुमा है । हम भारत जैसे महान् राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में इनका स्वागत करते हैं, अमेरिकी सम्यता को समक्षते के लिये न्यूयार्क में हुमें उनकी सहायता करती चाहिये। प्रीमनन्दन करने के साथ-साथ हमें उन्हें यह विश्वास भी दिलाना परिहेंथे नि यह राष्ट्र जिसका प्रतिनिधित्य न्युयार्क नगर की जनता धारतिक रूप में यहाँ कर रही है, दुनियों के समस्त राप्ट्रों की स्वतन्त्रता के पक्ष में उनके साथ है।

'देवियो भीर सज्जनो जहाँ हम है, वहाँ अनेक महापुर्थों का स्वागत हुमा है। यह व्यक्ति भी हमारे सामने है जिसने बिना बलप्रयोग के स्वतन्त्रता प्राप्त करने की शिक्षा दी है। यह व्यक्ति हमारे सामने है जी इस दुनियाँ में उस भाष्यत तथ का प्रतिनिधित्व करता है जो शान्ति प्रदान कर सकता है--न केंबल भारत को बरन् विश्व के समस्त राष्ट्रों को। ऐसे महान् व्यक्ति का रवागत करते हुए गुफे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। हम भी वही चाहते हैं जो

प्रधान मन्त्री की इच्छा है। 'ग्राने वाली मोड़ी 🗟 लिये हम इस बात की गारन्टी के बिना चैन न लेंगे

कि एक दिन यह विदव आन्तिमयविदर्व होगा, ब्रिसमें जियास करने वाले लीग एक दूसरे की समभेंगे । मैं प्रधानमन्त्री महोदय का हादिक स्वागत करता हैं।"

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वागत का उत्तर देते हुए यह प्राज्ञा की कि विरव शान्ति और स्वतन्त्रता के निमित्त संयुक्त राष्ट्र ग्रमेरिको धीर भारत दोनों देश पारस्परिक सहयोग की भावना से कार्य करेंगे।

१७ अस्तूब्रणकी रात को वस वर्ज कोलम्बिया विश्व विद्यालय के पदवी-दानोत्सव के अवसर पर पंडित नेहरू ने महत्त्वपूर्ण भाषण दिया, यह भाषण भी • उनके पहने भाषण की तरह एक ऐतिहासिक भाषण वन गया है।

#### दूसरा भाषण

'ख़ट्यक्ष सहोदय, ख्रापने जो सुमें 'ढायटर ख़ाफ साल' को सुम्मानित उपाधि देकर सम्मान प्रदान किया है, जबके लिए में विश्वविद्यालय और ध्रापके प्रति विशेष कृतज्ञ हैं। इस विश्वविद्यालय से तथा यहाँ के विद्यानों बीर सत्यानिवे-रियो है सम्बन्ध स्थापित हो जाना मेरे लिए गौरव की बात है, और से अपने हृदय में बहुईस्व निश्च की जांति इसे सुरक्षित रक्क्यूंग। यह मनोक्षा सम्मान प्रुक्ते एक ऐसे ज्यक्ति से फिसा है जिसने 'युक्त तथा धानित' दोनों ही में स्थाति प्राप्त को है।'

जन्हींने बहुत जन्दी ही अपने भाषरण के इस याग को समाप्त करके बिदव-द्यान्ति की समस्या पर प्रकाश जालना आरम्भ कर दिया । वह बोले—

'विश्वली पीढी में कुछ महान् व्यक्तियों को जन्म हो दिया किन्तु विश्व को बिनाय के मार्ग पर से जाने का कार्य भी ज्यों ने किया । इस तरह इस पीड़ी में समक्तदारी से कार्य नहीं किया, बीर इसी का पूरुष ज्ये से महापुद्धों के रूप में जुकाना पड़ा। गह बहुत बड़ा मुख्य था, पर दुख की बात यह है कि। इतना बड़ा मूच्य कुकाने के परवाद की हुग न तो बास्तविक सालित प्राप्त कर सके, म सपर्य ही बन्द हुया। उचसे भी बड़ी दुल की बात यह है कि मनुष्य-ज्यादि भाग सुग्रव से कोई साम नहीं जाती और उसी पर निरस्तर बढ़ती रहुवी है, दिस मार्ग पर जबने के कारण कई बार बिनास हो मुका है।

'हमने लड़ाइयां लड़ी और विजय भी प्राप्त की तथा उत्तका उत्तक भी - मनाया, पर विजय कहते किंग्रे हें, उसका मापदण्ड नथा है ? यह बात माननी कड़ेभी कि कुछ कटकों को अध्या करने के हेंग्रुही युद्ध किया आता हैं। यह की पराजय युद्ध का तहस नहीं हुया करता बहिला यो कहना चाहिये कि सक्ष्य प्रार्क्ति भो जो बाधा भी बहु सबु की पराजय से दूर हो बाती है। धौर यदि सबु की पराजय के परवात भी लश्य सिद्धि न होती हो तो सारहीन राहत मिल जाती है, जिसे नोई भी बास्तविक विजय नहीं कह सकता। पर हम देख रहे हैं कि युद्धों ना तरप प्राय पूर्ण कर से सबु की हार ही होती है। धौर दूसरा तथा प्रसती उद्देश्य मुता दिया जाता है, जिसना परिणाम होता है कि राबु की हार वेवत लक्ष्य प्रार्थ में प्रार्थ में होती है और इसमें वास्तविक समस्या मा समाधान नहीं होता, और विदे ते प्रार्थ के साम के स्वार्थ में साम के से साम होता है तो इस के होते हैं जो देख से साम होता है तो इस के सीर कितनी ही तथा वासी-मंत्री को बीर भी बदतर समस्याय खड़ी हो जाती है। इस तिये जल्दर इस बात नी है कि असल मधा नजरके सामने हो, फिर बाहे युद्ध ना साम हा समया प्रार्थ ना है हमारा उद्देश होता चाहि है । इस साम साम हा समया प्रार्थ के हिस हम साम ना सम हा समया साम हो हमारा उद्देश होता चाहिए।

1 00 1

भी यह बात भी समझा हूं जिम लश्य को हम सामने रखते हैं उसमें और उसे प्राप्त करने ने लिये हम जिम साधनी का उपयोग करते हैं उनमें सदैय निन्द का और गहरा सम्बन्ध रहता है। प्रमुद स्वय ठीक भी हो, पर यदि साधन मुश्लित हो, तो ये प्रमुक्त कर देने या फिर गतत नार्ग पर अरमा देने। इस तरह साध्य और साधम योगो हो घनिष्ठ रूप से पश्ल्पर सम्बन्धित हैं और उनमें से हम एन नो इसरे से प्रमुक्त नहीं कर सकते। यह एक पुरानी विचा है तो भूतकाम से मनेक महायुक्यों ने हम सिलाभी है, पर दुर्भामवदा हम उसे समस्या नहीं एसते।

'इनमें से बोड़े से जिचार में आपके समक्षेत उपस्थित करते का साहम बरता है, इसिलेन नहीं कि वे नवीन है, वरंग इसिलेए कि जीवन की उन पश्चिमों में मुक्त पर उपनका गहरा प्रभाव पढ़ा है जो मेंने अनवस्ता सक्रियता और सबये या काराजह में जनरबस्ती लावे गये प्रवक्ताय के समय जिताई है। मेरे देश में महान् नेता महात्मा गांधी, जिनके प्रोत्साहन घोर देखरेख में में बढ़ा हुआ, नैतिक पहलू पर बदेव और देते रहे घोर हमें जिताकानी देते रहे कि हम साब्य ते कम सायम ' को न सम्में। इस मारतीय जनके योख्य तो न थे, फिर यो हमने घपनी तानत पर उपने उपदेश पर जवने की कोशिया की। बळाज प्राधिक क्या से हो हम यो । इस तरह उसने राष्ट्रीय हित के साथ आदर्शनाद का समन्वय करने की चेष्टा की है। उस नीति के भुष्य लक्ष्य ये हैं—

(१) शान्ति का प्रनुपमन, किसी बडी शक्ति या समूह के साथ ग्रुटबन्दी करके नहीं, वरन् प्रत्येक विवादप्रस्त प्रक्त पर स्वतन्त्र दृष्टिकोण से विचार करें

. (२) पराधीन राज्दो को उनकी स्वतन्त्रता वापिस दिलवाना ।

(३) स्वतन्त्रता की राष्ट्रीय और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, दोनो की रक्षा करना।

(४) जातिगत द्वेप-माव दूर करना ।

(प्र) वस्तुओं का घमाय, रीग एव ग्रजान को दूर करना, जिससे विस्व की जनसंख्या का एक बढा भाग पीठित है।

'प्राय दुक्त से लोग पूछा गरते हैं कि भारत किसी एक रास्ट्र या रास्ट्रसमूह से गठवन्यन नयो नहीं गर लेता, और प्राय नह बताया गरते हैं नि हमें ऐता प्रवरत करना चाहिये, देशों में भारत ना लाग है। पर हमने ऐसा नहीं किया, इसी से मनी तक हम दुक्तिया की स्थित में पढ़े हुने हैं। यह प्रन्त भी नरसता से समफ में मा जाता है और इसका उत्तर भी। वसीकि तनट के समय बरे हुने सीगो मा यह समझ लेगा कठिन वात नहीं कि ऐसे समय हुन सागितमाव से प्रयक्त मने रहना, ग्रेर जिल्मेसाराना, खदूर विश्वता पूर्ण, सारदीन, यस्ट्र स्थित में विराय यहाँ तक कि स्वरूरीनित होगा भी कहा जा रकता है।

भारत ने जिस नीति पर चलने का निश्चय दिया है, वह निर्यमाश्मक या सटस्पता की नीति नहीं हैं । यह ठीस कीर क्षस्यक व्यायस्थय नीति है जो हमारे स्वातन्त्र्य सप्राप्त और भहात्या गांधी की विस्ता की निस्त हुई है । भारत के सियं ही सालि सावस्थन नहीं है, जिससे बुद ज्लोतिकर यके भीर उपना विकास हो सने महिक सारे बिस्त ने लिये स्वयंगे भावस्थनता है।

'श्रद प्रदम उठता है कि ऐसी दालि बनाये रखना मेंसे सम्मद है। पान-मणुकारी के धार्ग दिर भुका देने से या धान्याय और बुगई से सममीता गर सेने से इसदी रहाा दो हो नहीं सकती, पर इसके साथ ही सरह-नरह नी धनंगत समस्या है उसने समायान करने ना दूसरा मार्ग भी है।

'से समझता है नि किसी भी गण्डु नायन के लिये या उसके लिए जिसे
सार्वजनिक समस्या पर सोचना पठता है, वस्त्रीस्थित नो जपता बरता बौर
उससे प्रसान्य साथ के भाषार पर कार्य करना सम्भव नहीं है, उसनी सिक्यता
सर्देव उसके सामियो की सत्यता पर निर्मेर चहुती है। परन्तु फिर भी मूल
सेवर सो साथ ही बना पहला है, वह नभी खालो है घोमक नहीं किया जा
सकता और जहाँ तक सम्भव हो जयका भन्नुसरए। हम्में प्रमुक कार्यों में करना
चाहिये। ऐसा न करने पर हम बुसाई के एसे जाल में फैस जाते हैं जब एक

धनुचित काम दूसरे अनुचित काम का कारण बनता जाता है।

'भारत प्राचीन देव है, जिसका घतीत भी महान है, पर यह नई पेरणाधी की घोर नई महत्वाकावाधी वाला राष्ट्र भी है। धगरत १६४७ से ही वह समनी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति पर चल रहा है। दिगती की उस यपार्थता से बहु भी सीरित है जिनको न हम भुला सकते हैं न जिस पर विजय पा सकते हैं। ऐसा होने पर भी भारत प्रपत्ने बहान नेता की शिक्षा को नही हुला सकता। उसने बहु दिगति के साथ उसका समजल्य स्वापित करने की चेश्वा की है। मले ही इसमें उसे प्राथक कामयाबी न मिली हो। राष्ट्रों के परिता में उसने हाल में ही प्रयोग किया था, इसलिय आराज्य प्रभाव कम प्रवात है। शाद्रों के परिता में उसने हाल में ही प्रयोग किया था, इसलिय आराज्य है जो उसका प्रभाव कम प्रवात किया था, इसलिय आराज्य है जो उसका प्रभाव का दोगी। एक बाती सुनिधा सस वात में भी कि यह अतीत से नहीं बेशा पर, प्रतानी सामुताभी या प्रायोग वस्पती में नहीं जकका भागी में परितासिक दायों सा परस्पराप्त सितायोग से ही अभावित था। बहुते तक कि बचने पुराने सासको के प्रति

'इस तरह भारत ने निना किसी प्रकार की पूर्व दुर्भावना या धारुभाव के राष्ट्रभड़क को स्वीकार कर लिया, बहु प्रश्लेक का स्वागत करने की तैयार था और उसनी इच्छा थी कि अमेरिकी इसी प्रकार उसका स्वागत करों यह तो निश्चित था कि यह अपनी विदेश नीति पर उच्च सारम हिंत की हिंदि से विचार करें पर साथ ही ऐसा करते समय उसने इसमें अपने साधीबाँद की भी पुट दे दी । इस तरह उसने राष्ट्रीय हित के साथ भादर्शवाद का समन्वय करने की चेप्टा की है । उस नीति के मुख्य लक्ष्य थे हैं—

(१) शान्ति का अनुगमन, किसी वड़ी श्रीक या समूह के साथ ग्रुटबन्दी करके नहीं, वरन् प्रत्येक विचादप्रस्त प्रकृत पर स्वतन्त्र दृष्टिक्कोण से विचार करें

(२) पराधीन राष्ट्रों को उनकी स्वतन्त्रता वापिस दिलदाना ।

(३) स्वतन्त्रता की राष्ट्रीय भीर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, दोनों की रक्षा करना।

(४) जातिगत द्वेय-भाव दूर करना ।

(प्) बस्तुमों का धमाव, रोग एवं घजान को दूर करना, जिससे विदव की जनसंख्या का एक बड़ा भाग पीड़िय है।

'प्राय प्रुफ्त से लोग पूछा करते हैं कि भारत किसी एक राष्ट्र या राष्ट्रवमूह से गठवन्यन वर्षो नहीं कर सेता, और प्राय वह बताया करते हैं कि हमें ऐसा प्रवर्ष वपरा चाहिये, इसी में भारत का लाग है। पर हमने ऐसा नहीं किया, इसी से भमी तके हम पुड़िया की स्थित में पढ़े हुते हैं। यह प्ररम भी नपलता से समक्त में मा जाता है और इसका जतर भी। वर्शोक सक्ट के समय बरे हुये लीगों का यह समक लेगा कठिन बात नहीं कि ऐसे प्रयय दूगरों का शानिसाव से प्रयक बरे रहना, नैर जिलमेदाराना, जूद दिवाता पूर्यों, सारहीन, यस्नु रिवित है विपरीत यहाँ तक कि अपुरोखित होता भी कहा जा स्कता है।

भारत ने जिस जीति पर जलने का निश्चय किया है, यह निपेधारमक या तटस्थता की नीति नहीं हैं। यह ठोस धीर अस्यन्त धावस्यक नीति है जो हमारे स्नातन्त्र्य संग्राम और महात्या गाणी को सिकामो से नि.मृत हुई है। भारत के विग्रे ही गाति आवस्यक नहीं है, जिसके बुद्ध उन्नति कर ससे और उसका विकास हो सने वित्त सारे विदय के लिये इसकी धावस्यकता है।

ंधव प्रस्त उठता है कि ऐसी सान्ति बनायें रक्षना कैसे सम्मव है। प्राज-मणुकारी के प्रापे सिर फुका देने से या अन्याय और बुराई से सममीता कर लेने से इसकी रक्षा से हो नहीं सकती, पर इसके साथ ही सरह-सरह नी प्रनेगल ति करने भ्रीर युद्ध की तैयारी करते रहने से भी हम उसे नही वचा सगरी ।

ाकमएं ना पुकानिया तो करना ही होगा, बयोकि आक्रमएं से सान्ति सनट

पड जाती है, उसके तिये खतरा पैदा हो जाता है। इसके साथ ही हमें गत

महायुद्धों का पाठ भी स्मरण रखना होगा भीर यह बात ती वास्तव में बढी

इस्मयनारी तसती है कि इस सबके परुवाद भी हम फिर उसी मार्ग पर चत

हे हैं। दो शत्रुता पूर्ण शिवरों में दुनियों के बटवारे का प्रयत्न अपने भाग ही

द्व को पास से भाता है। जिसे बचाने का इराया विया जाता है, उससे उत्कर्म

महना पैदा हो जाती है और यह भावना भनुष्यों के भन को बाप लेती है तथा

महें चलत मार्गों पर से जाती है। जीवन में भीर कोई आवा हुम्मयार इतनी

पूरी भीर इतनी खतरनाक नही होती जितनी भय की भावना होती है। जैता

क अमेरिका के एक महान राज्युरीत ने कहा था—

भय को छोडकर वास्तव में और कोई बीज ऐसी नहीं जिससे डरना

साजिमी हो।'

'हमारी समस्या ऐती बचा में ठर की इस बावना को घटाना धौर अन्त में खर्फ मिटा देना है। यदि विवन के समस्य राष्ट्र बतबन्दी में पढ जामें धौर मुद्ध की बातें करते हुए तो यह सम्भन नही है। ऐसी बचा में मुद्ध का खिड जाना झावयब ही जाता है।'

'लोकतन्त्र प्रमाली में हमारा गहरा निश्नास है घोर हम प्रयत्न कर रहे हैं कि राजनीतिक तथा आर्थिक दोनो ही दोचो में लोकतन्त्र की सीमा ना विरतार कर दिया जाय, क्योंकि स्रकाय, निर्धनता और विषमता में कोई भी लोकतन्त्र प्रधिक समय तक टिक नहीं सकता। हमारी तुरत की प्रावस्यकता प्रपने देश वासियों की ग्राधिक स्थिति में बुधार करना तथा उनके जीवन के स्तर को छठाना है। इस कार्य में हम जितने प्रधिक सकत होंगे, उतनी ही प्रधिक सेवा हम विस्वसारित के लिये कर सकेंगे।

'प्रपनी पुटियों और दोपों की हमें पूरी जानकारी है, हम किसी से भच्छा बनने का वाबा तो नहीं करते, पर बलबन्दी से दूर रहकर हमें जो सुविधाएँ मिली हुई है, उन्हें भी तो स्रोना नहीं चाहते, हमारा विश्वास है कि हम मलग रहने की अपनी इस नीति पर कायम रहते हैं, तो इसमें केवल हमारी ही मलाई मही है, बरन् संसार की कांकि और स्वतन्त्रता की भी इससे मलाई है। बलवन्दी से इस तरह दूर रहने का यह अर्थ कदापि नहीं कि जब जान्ति और स्वतन्त्रता के लिये खतरा पैदा हो जाय तब भी हम अपने देश की अयक रखना चाहेंगे, न यह हमारी उदासीनता है न तटस्यता है । जय मन्ध्य की शान्ति या स्यतन्त्रता जतरे में होगी, तब हम तहस्य महीं रह सकते न रहेंगे। उस समय भी तहस्य बने रहना हमारे लिये उन तिद्धान्तीं के साथ विश्वासथात करने जैसा होगा, जिनके लिये हम सर्वेष से प्रयत्नशील रहे हैं, बीर जिनके हम समर्थक हैं। प्रगर हमारा लक्ष्य शान्ति भंग न होने देना हो तो हमें युद्ध के मूल कारएाँ पर प्रहार करना होगा, उसके बाहा-चिह्नों पर नहीं। एशिया के बड़े-बड़े भू-भागों पर मभी तक विदेशियों का कटजा रहा है, जिसमें यूरोप उल्लेखनीय है। हम स्वयं पाकिस्तान भीर वर्गा भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के भंग में । इंगलैंड भीर पूर्तगास के बबीन बन भी ऐसे क्षेत्र हैं, जिन पर वह बासन करते हैं, पर सादवाद बौर स्यतम्प्रता की सहर ने एशिया के कितने ही साम्राज्यवादियों को हिला रक्खा है। पूफे बाबा है हिन्देशिया में बीध ही सार्वभीमिक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना होगी। हमें यह भी पूरी आशा है कि फेंच-हिन्द-चीन भी विना देर किये अपनी रालाह के अनुसार स्वतन्त्रता और चक्ति प्राप्त कर लेगा, पर अफीका का ग्रांच-कांश भाग तो माज भी विदेशी राष्ट्रों के बाधीन है, और वहां के लोग भी स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये संघर्ष कर रहे हैं। या यों कह लीजिये कि प्रय समय धा गया है जब साम्राज्यवाद धौर उपनिवेशवाद के चित्र तक मिट जायेंगे ।

में पर जातों है, उसके लिये बतरा पैदा हो जाता है। इसके साथ ही हमें गव दो महादुदों का पाठ भी स्मरण रस्ता होगा धीर यह बात तो बास्तव में बही विस्मयकारी तमती है कि इस सबके परचातु भी हम फिर उसी मार्ग पर पल रहे हैं। दो वाबुता पूर्ण विवयों में दुनियों के बदलारे का प्रयस्त प्रमत्ते भाग ही युद्ध की पास से घाता है। जिसे बचाने का इरादा किया जाता है, उससे उसके सावना पैदा हो जाती है धीर यह भावना मनुष्यों के मन की दाए सेती है तथा उन्हें गलत मार्गों पर से जाती है। जीवन में धीर कोई भावना सुम्मयत इतनी वरी धीर हतनी खतराक नहीं होती जितनी मय की आवना होती है। जेवा

'भय को छोडकर मास्तव में भीर कोई बीज ऐसी नही जिससे डरमा साजिमी हो।' 'हमारी समस्या ऐसी बचा में डर की इस भावना यो घटाना और अन्त में

नि भ्रमेरिका के एक महान राष्ट्रपति ने बहा बा-

कर सक्ते हैं।

चसे मिटा देना है। यदि विश्व के समस्त राष्ट्र बतवन्दी में पड लागें भीर युद्ध की बात करते हुँदि तो यह सम्भव नही है। ऐसी दशा में युद्ध ना छिड जाना भावरपक हो जाता है।

भावनंथ हा जाता है।

"मारत भी राष्ट्रों के परिवार का सदस्य है भीर हमारा नक्ष्य सदस्यता के
प्रावस्थक कर्तव्यों या जिम्मेदारियों के मार की उठाने से पुंह मोडने का नहीं
है। सञ्चक्त राष्ट्र तथ का सदस्य होने के कारत्या हमने सम्प्रण जिम्मेदारियों
स्वीनार कर ती है। हमारी प्रीजलाया है हम उन्हें पूरा करें। सामान्य सदह
में हम परना पुरा मान देना वाहते हैं और अपनी साकत मर सेवा करना चाहते
हैं, पर यह नार्य हम प्रमाने बन से भीर अपनी सन्दा के समुतार है। सरलता से

'लोकतन्त्र प्रशाली में हमारा गहुरा विस्तास है घीर हम प्रयत्न कर रहे हैं कि राजनीतिक तथा धार्यिक दोनो हो क्षेत्रों में सोकतन्त्र की सीमा का विस्तार कर दिया जाय, क्योंनि समाय, निर्मनता और विषयता में कोई भी लोकतन्त्र एशिया में राष्ट्रवाद घाव भी प्रारम्भिक दशा में है, समक्षी राष्ट्रवादी । सर्वापित महसा की है।'

अहीने प्रपत्ने भाषण में आगे चनकर कहा—'पर एशिया आज वर्षानिका किर से सुमत ही रहा है, और इस तरह वह विश्व की समस्या में एक पूर्ण योग देने वाला है। आज उसकी प्रशा घनित के सचय के विकास है, उसकी मावना है है। सकता है हक्ता की इस भावना के कारण स्वित्य में हो जाये, पर भेरी हिंह से कमजीरी से यह अधिक अच्छी है है, भने ही इसकी मावना एवं विकास एवं है। सह स्वापक अच्छी है है भने ही उसकी मावना एवं स्वत्य में स्वापक अच्छी है हम से ही अही अही कमजीरी से यह अधिक अच्छी है है। भने ही उसके मारण चाहै मजीराम स्वी म सही हो जहां तक इस दोनी

भारत और भ्रमेरिका के सहयोग का प्रश्न है, में समकता हूँ इसके लिये देशों में एक दूसरे को समकते और उसके सहयोग की पूरी इच्छा होनी

# कनाडा की राजधानी

ने ।'

त्माहा की राजधानी में २४ घनद्वर को उनका एक भाषए धाँर हुमा, कनाडा की संसद के दोनों सदनों के सदस्य उपस्थित थे। धापने यहा— पुने भरमनता है कि में इस उपनिवेश की राजधानी में हूँ, धौर भारत की की शुभ कामनाएं आपके लिये सामा हूँ। धायन महत्वपूर्ण मामतों के रमें आपके भागनमन्त्री थी सिंट सारेंद धीर विदेशमन्त्री थी विवर्ष संस्ता और पियर्षन से 7 मारह महीने से विवर्ष-सन्ति सी विवर्ष-से सी पियर्षन से 7 मारह महीने से विवर्ष-सेवर्ष से तार्व कि सार ही है। हमें प्रतेक कठिन कुछ समस्यामों पर विवार करना पढ़ा। में कोई भेद प्रकट नहीं कर रहा नेक भामतों में भारत खीर कनाडा के विवार एक से रहे हैं या एक

ा' पने इसी भाषण में उन्होंने एक जगह कहा—'कुछ वर्ष पूर्व भारतीय साम्राज्यवाद भाषक में संपर्व रहा पे. जिसने कारण 'जाित भेद भी मुढ का दूसरा कारए। है। जात में दूसरी जाितयों ने जो मोड़ी-यहत उन्निति कर सी है, उससे उन सीयों में यह मततफहमी धा गई है से यह प्रम्य सीयों से श्रेष्ठ हैं। इस मततफहमी की धारए। त्वरा है हों से तो इसरे कि यह प्रम्य सीयों से श्रेष्ठ हैं। इस मततफहमी की धारए। त्वरा मत्ति हों हो हो हो हो है हुए कुछ सामत भी हुई यो सीयकारी पटना बताई जा सकती है, जो बहुत कुछ सामत भी हुई यो सीयों में पीताया में भी जाितगढ़ श्रेष्ठ आता का मात्र खुत्म-रहता का समीया भीर एशिया में भी जाितगढ़ श्रेष्ठ जा का मात्र खुत्म-रहता का जवहात है महि हमा है। और है कि महुए जाित के सभी बहे-बहे धमों का जन्म पूर्व में हो हमा है। और हैने हमा ता ता हम सम्बद्ध समी का जन्म पूर्व में हो हमा है। और हैने हमार में समस्कारिक सम्मता का उदय हुया जब समीरक्षा और संतिक का पता है स्वामत ने पतिया वया समीरका को सरावरों के स्रीयकार हिते, स्रोर कितने ही स्थानों में तो साम जक नहीं है रहे हैं, बहिन यही होता है कि उन लोगों के साम मनुष्यता और स्वाम्लत का का स्वय मही होता है कि उन लोगों के साम मनुष्यता और स्वाम्लत की साल है, बगीरिन मही होता है कि उन लोगों के साम मनुष्यता और स्वाम्लत की साल है, बगीरिन मही होता है। साम को दुनियों के लिये यह खारी की साल है, बगीरिन मही होता है। साम को दुनियों के लिये यह खारी की साल है, बगीरिन मही होता है। साम को दुनियों के लिये यह खारी की साल है, बगीरिन मही होता है। साम को दुनियों के लिये यह खारी की साल है, बगीरिन मही होता है। साम को दुनियों के लिये यह खारी की साल है, बगीरिन मही होता है। साम की दुनियों के लिये यह खारी की साल है, बगीरिन मही होता है। साम की दुनियों के लिये यह खारी की साल है, बगीरिन मही होता है। साम की दुनियों के लिये यह खारी की साल है, बगीरिन मही होता है। होता है। साम होता है साम साम होता साम साम होता है। साम होता है होता है। साम होता है साम होता है। साम होता है। साम होता है साम होता है। साम होता है। साम होता है। साम होता है। साम होता होता है। साम होता है। साम होता होता है। साम होता है। साम होता है। साम होता है। साम होता होता है। साम होता होता है। साम होता है। साम होता है। साम होता होता होता होता है। साम होता होता होता है। साम होता होता होता है। साम होता होता

प्रिया भीर बकीका अपनी मुस्ती त्याप रहे हैं, भीर उनकी नीड सुन पुर्व अत्याद इस दुराई से ऐसी आग पड़क बकरों है, कि बया हो जायगा नहीं जा सबता। आपके सबसे पहान व्यक्तियों में से एक का ही तो यह बर्ग कि— पह देस आगय प्रताम और आग स्वतम कि एक हो तो यह बर्ग कि— पह देस आगय प्रताम और आग स्वतम कि एक हो तो हो यह होना की प्रताम क्वान कि पाय स्वतम कि सबसे हिनता भी गई तो अधिक दिन तक स्थानी हों रह स्वत्नी । यह प्रशास बदैव सरल नहीं और सामान कि तो कि सामा प्रताम कि तो कि सामा कि तो हों सामा प्रताम कि तो सामा प्रताम कि तो कि कि तो

'मतएल पूर्व की मूल दासरना जीवन की इन धानश्यक वस्तुघो की प्रास्ति ही है। यदि इनकी कभी भी कभी ही जाब तो बाद्या निराध्या में पलट जाया करती है । किर कान्तिकारी बनने की विशासक प्रतियोगिता धारम्म हो जाती है। राजजीतिक स्वतन्तता, जातिगत धारामत्ता, धार्मिक विध्यतता तथा कष्ट— यही वे एकावटें हैं जिल्हे हमें दूर करना है, यदि हम निविचत क्ष्म से धार्मित चाहते हो। धोर यदि हमने इसका कोई उपाय न किया तो निरम्य ही अन्य घोरणाएँ और नारे जनता का क्या बागों और आक्यित कर तेरी।

'राष्ट्र परिवार के सदस्य एकिया के बहुत से देश वन कुके हैं, भीर स्रकाका के देशों के बारे में भी हमें ऐसी ही भाशाएँ हैं। यह प्रक्रिया शीघ्रता से होनी चाहिये और इने सरल बनाने के लिए अमेरिका तथा योरीए को पहल करनी चाहिये। हम प्रपनी प्रांखो के समक्ष विशाल परिवर्तन होता देख रहे हैं, केवल राजनैतिक और आधिक क्षेत्रों के लिये ही नहीं, वरन् इससे भी अधिक एशिया 🏿 नागरिको के मन में जो उल्लित के लिये और अपने विशास जन-समुदाय का स्तर ऊपर उठाने के लिये उत्सुक है। इससे महाद्वीप की जायृति मानद जाति के लिये वडी महत्त्वपूर्ण है। और इसके लिये बडे के वे दर्जे की कल्पनाशील राज-नीतिशता आवश्यक है। इस जागृति को धनस्याएँ हल भही हो सकेंगी यदि हम उन्हें भय के दृष्टिकीए। से देखेंगे या अलग होने के भाव से देखें। दुर्भे उन्हें निवता भीर समकदारी से समकता होगा. अपने सामने २ पए लक्ष्य रखना होगा भीर मिलकर रहना होगा भीर मिल-जलकर अपने सम्मान की बेटा करती होगी। सस्त्रास्त्रों की बृद्धि के लिये जो भारी फिज़ल सर्वी कितने ही राष्ट्र कर रहे हैं, यह शान्ति का राही हल नहीं है। यदि इस फिज़ल खर्ची का एक भाग किसी अन्य उपयोगी काम पर खर्च किया जाय तो शायद उससे लाम हो और वह भविक स्थायी द्यान्ति के लिये काम आ सके ।

'मेरी यही सम्मति है जो सममदार स्त्री-पुरपो तथा स्यूमाधना-प्रेरित सभी स्त्रातियों के समक्ष उस भानवता ने नाम पर प्रस्तुत वी जा सक्ती है, जिसमें इस सस समान रूप से अभ्यतित हैं। यह इष्टिकोण किसी इस्टा निरोप पर आपारित नहीं बरण उन परनाश्ची के गम्भीर धृत्यपन के खाचार पर साधारित सामने उपस्थित कर रहा हैं।'

#### च्यापार'

कोलम्बिया विश्व विद्यालय के पदवी दानोत्सव के दूसरे दिन ही नेहरू जी के सम्मान में एक भोज दिया गया, जिसमें सभी बगों के व्यक्ति सम्मिलित ये। जिसमें नेहरू जी से कई प्रश्न पूछे गये जिनमें दो प्रश्न मुस्य यै-

(१) अगर भारत के विकास कार्यों में बढ़े पैमान पर समेरिकन पूँजी लगाई जाय तो नया पुरानी तरह के घीपनिवेधिक साम्राज्यवाद के सकट की

दर रखा जासकेगा?

(२) भारत के साथ प्रमेरिका किस प्रकार सहयोग कर सक्ता है ? पंडित नेहरू ने प्रयम प्रश्न के उत्तर में कहा—'भारत की साधारण योज-नाओं में हस्तक्षेप किये बिना अमेरिकन पुँजी लगाने की व्यवस्था करना कठिन कार्य नहीं होगा। मैं इसमें धार्यिक साम्राज्य का संकट रही देखता। यह प्रधन भारतीय जनता के मस्तिष्क में भी खूब पक्कर काट रहा है। और ऐसा इस-लिये नहीं है कि इसमें कोई खतरा है, बल्कि इससिए कि भारत भूतकाल के धनुभव को भला नहीं सका है।"

धगने प्रदन के उत्तर में पहित जवाहरलाल ने कहा-

'मारत से सहयोग करने का एक मात्र मार्ग यह है कि उसे काफी मात्रा में

गैहँ दिया जाय।'

पब्ति जवाहरलाल ने यहाँ एक सक्षिप्त-सा भाषा भी दिया जिसमें उन्होंने

घःहा ----

'हम अपनी भौगोलिक और ऐतिहासिक स्थिति को नहीं भूला सकते, प्रायः यह एक बीम के ही समान है पर फिर भी इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। 'एशिया की स्थिति बसाधारण नहीं है, न निद्रोह की सी है, पर इस महा-द्वीप में बड़ी रोजी के साथ परिवर्तन हो रहा है। इस महाद्वीप की सबसे प्रवस जो समस्या है वह भूमि की है।

'एशिया में राष्ट्रवाद बाज भी प्रारम्भिक दशा में है, उसकी राष्ट्रवादी भावना सर्वोपरि महत्ता की है।'

उन्होंने अपने भायशा में आये चलकर कहा— 'पर एरिया आज उपनिवेश के सबकर से मुक्त हो रहा है, और इस तरह वह विश्व की समस्या में एक महत्वपूर्ण योग देने पाला है। आज उसकी दवा विश्व में समय के किसत की-नी है, उसकी मानता हु है। हो सकता है हटता की इस भायना के कारण कुछ गलतियाँ भी हो जाये, पर मेरी हिंग्न समजीरी से यह मिक्क अच्छी स्थित है, भले ही खतक कारण चाहे गजतियाँ बयो न ही। जहाँ तक इन दोतों देवों भारत भीर फोरिस्त के सहयोग का प्रवन्त है, से समभक्ता है इसके लिये बीगों देवों में एक दूबरे को समभने और उसके सहयोग की पूरी इच्छा होनी चारिये।

#### कताडा की राजधानी

कनाडा की राजधानी में २४ धनद्वर को उनका एक भाषण धौर हुमुा, जिसमें क्नाडा की ससद के दोनी सदनो के सदस्य उपस्थित ये। आपने कहा---

'पुने प्रसम्मता है कि में इस ज्यानिवेश की राजवानी में हैं, जीर नारत की जनता की चुन कामनाए आपके तिमें लागा हैं। खत्मन पहंटयुण मामनो के प्रमान में माफी प्रपानमना की वेंट खारेंस और विदेशमनो मी पियांन से सगमा साह महोने से बिचार विमयं बातों चल रही है। हमें सनेक कठिन भीर दुण्ड समस्याको पर विचार करना पक्षा। में कोई मेद प्रकट नहीं कर रहा कि प्रतेक मामनो में भारत और कनाडा के विचार एक से रहें हैं या एवं रहे हैं।

भ्रमने इसी भागता में उन्होंने एक जगह वहा— 'कुछ वर्ष पूर्व भारतीय राष्ट्रवाद भीर विदिश्व साम्राज्यवाद भागत में समर्थ रत थे, जिसके कारता दुर्मावना, रान्देद भीर नद्धता फैती । हालांकि यह विदेशी प्रमुखा ने विदक्ष किसी प्राचा स्थान के स्थान हुन हुन हिन्द किसी प्राचा हो अपने हो प्रवाह हुन प्रवाह समर्थ किसने सह किसी स्थान हुनारे नेता महास्या गांधी नी जिल्हा भी। भली उस समय किसने यह

थात सोची यो कि यह दुर्मायना भीर कदुताकी भागना इतनी तेजी से मिट

जायगी, भीर उसका स्थान समान भीर स्वतन्त्र राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण सह-योग का प्राप्त होना होगा। यह ऐसी समस्या है जिसके लिए सम्बन्धित सभी लोगों को श्रेय है। यह कठिन समस्याची के चान्तिपूर्ण हल का अनुलनीय उदाहरए

🕻 । और मेरी समक्त से यही वास्तविक हल है, वयोकि इससे नई समस्माएँ पैदा नहीं होती । सेप बिस्य इस उदाहरण से यदि नाहे तो साम उठा सकता है ।" दोनों देशों की भोगोलिक सीमाधों का जिकर करने के बाद पंडित नेहरू ने कहा-'बाज की दुनिया में न तो बाप, न हम विवारी की रृष्टि से पूरे राष्ट्र-

बादी या बरोपीय अथवा एशियाई नहीं बने रह सबते हैं । इस नजर से दुनियाँ सीमित हो गई है। अगर हम एक दूसरे से सहयोग नहीं करते और शान्ति से नहीं रहते तो हम एक बुसरे पर टूट पड़ते हैं भीर एक बूसरे का गला दबीचने लगते हैं।' एशिया की श्यिति के बारे में उन्होंने इस भाषण में भी स्पष्ट रूप से कहा-

'एशिया, जो महाद्वीपी की जननी है, धीर जिसकी गीद में इतिहास का एक बढा माग फला फूला है, भाज फिर से जाग रहा है, इसकी नव जागृति स्वत-न्त्रता की रफ्तार भरवधिक तेज है क्योंकि गत दो शताब्दियों से इसकी प्रगति 'रोकी गई, सतएव मूँ मानाहट श्रविक रही । नई शक्तियाँ जाग छठी है। राज-नीतिक स्वतन्त्रता खोने वाली ये चाकियाँ तस्वतः राप्ट्यादी रही है । जनता की मार्थिक दशा को सूधारने की इनकी प्रबल इच्छा रही। जहाँ राष्ट्रवाद का भवरीय हुमा, वही संघर्ष हुमा - जैसा कि आज वहाँ भाप देख रहे हैं, भीर उसे दबाया भी जा रहा है उदाहरण के लिये दक्षिण पूर्वी एशिया को ह लीजिये। दक्षिण पूर्वी एशिया की वर्तमान अस्थिर स्थिति की आदर्शमय सम भना बढी महानतम भूल होगी । विस्व के इस बड़े मार्ग और वास्तव में एशिय के ग्राविकतर भाग में वर्तमान परेशानियां और असन्तोष ग्रवरद स्वतन्त्रत बीर गहरी गरीनी का प्रतिफल है। स्वतत्वता के सवयं को सफल गति देन

और गरीबी को दूर करना ही परेशानियों और ग्रसन्तोष को दूर करने का जपार है। यदि ऐसा हो गया तो निश्चय ही एशिया स्थायी सान्ति देने का कारए वन जाएगा । एशिया का दर्शन ही शास्ति का दर्शन है, और रहा है ।

'एशिया की दक्षा का एक धन्य दूसरा पहलू भी है, जिसका उत्सेख प्राव-एनमीय है। एशिया में दोखने बाला बिडोह परिचान के कुछ राष्ट्रों से दरम के विचय प्राचीन प्रीर स्वाभिमानी जोगों की जावज केटरा है। कुछ देशों में जाति गति भेद-साव धव भी बिखाई बेता है धीर फ्रांखित विचय साठनों में एशिया के कुछ की बाज भी पूरा-पूरा महसुस महीं किया जा रहा है।

'बारत एशिया घोर धालीका की स्वरुक्ता की मांग की जो वकालत कर रहा है, वह भूगोल कोर इतिहास के उच्छो की स्वामाविक मांग है। मारत किसी है। के नेसुद्ध या उस पर धालिकार ध्याम प्रमुख का प्रखा नहीं है। पर परिया और विद्यु में धारत एट धालिकार ध्याम प्रमुख का प्रखा नहीं है। पर परिया और विद्यु में धारत एट विकास के लिए हमें परिस्थितियों ने वाध्य कर दिया है। धांगिल हमारा यह विकास है कि जब तक पश्चिमा नी धापारपूत समस्याएँ हस नहीं हो जाती तब तक विद्य धानित सम्भव नहीं है। भीनतन की धाला पर कातावा में हमारे उद्देशों और मान के भाषार पर कातावा में हमारे उद्देशों और सावनाभी को सम्भव को बात कि होनी चाहिए। स्थानवता विद्यु का विस्ता करने, हुप्यावच्या और स्वतम्त्र को धाला होने चाहिए। स्थानवता कि स्वत्य करने तथा धामाव को कम करने एवं हम प्रमार को कम करने एवं हम प्रमार को कम करने एवं हम प्रमार को स्थान करने हम करने हमें धामार को स्थान करने हम करने हम स्थान को स्थान हम करने हम करने हम स्थान हम करने हम करने हम स्थान हम करने हम करने हम स्थान हम हम स्थान हम हम स्थान हम स्थान हम स्थान हम स्थान हम हम स्थान हम हम स्थान हम हम स्थान हम स्थान हम स्थान हम हम स्थान हम स्थान

पिंदत मेहरू ने स्पष्ट कह दिया — 'यदि दूचरे देशों में वार्त्ति न हो, किसी देश में शांति सुनिश्चित नहीं हो सकती । इस तम और छोटो होने वाली सुनियाँ में ग्रद, शांनि और स्वतन्त्रता प्रविमान्य हो रही है।'

बीर शासि की गारण्टी कव तथा कैते मिल खकती है, इस सम्यन्ध में जाहीन अपने इही भाषण में आगे जलकर कहा—'यदि दुनिया में किभिन्न मार्गों में बहुत बही सदया में लीव गरीबी और दीनता से पिरे रहेंगे तो शासित की कोई गारण्टी नहीं ही सकती। और अधित तिवन के लिए बत तक नोई निश्चित अपने यान्यस्था भी नहीं हो सकती जब तक पिखड़े देश इसने सहुतन की विगाड़ने ने लिए बते रहते हैं। इसने सहुतन की विगाड़ने ने लिए बते रहते हैं। इसने सहुतन की विगाड़ने ने लिए बते रहते हैं। इसने सहुतन की विगाड़ने ने लिए बते रहते हैं। इसने सहत्वन की वाय साल प्राचित की जलति की याय

श्रोर यहाँ के निवासियों के जीवन स्तर नो के वा उठाया जाय। इन क्षेत्री के जिला पिनास श्रोर उद्योगीकरण से उन देखें को किसी प्रकार ना दुससान नहीं पहुँचेगा जो श्रोद्योगिक होंग्रे से काफी केंग्रे उठे हुए हैं। जितने प्राधिक देश वित्तरी प्रधिक तमाश्री पदा करेंगे, मानव जाति की उतनी ही धाधिक सेवा करेंगे, मानवर्षाति वा उतनी ही धाधिक सेवा करेंगे, मानवर्षाति वा उद्योगीकरण का प्रमुख सामाजिक उद्देश धापने देश की बहुसस्थक जनता की आवस्थनता पूरी करना है। 'भाज के जिला पुन में इन रह रहे हैं उसे धाणुविन युन कहा गया है। धाषिक के नने बड़े सीतों का पता लगाया जा रहा है, पर मानव जाति की सेवा श्रोर

उसकी उपगति की बजाय लोगों के विभाग क्वात्सक उद्देशों की फोर बीहते हैं। पुत्र के इन मये और अयावह सहजाहवों द्वारा व्यव समी सम्बन्धित लोगों को सतुनीय बरवादी को भोर के जावेगा। परन्तु जीय फिर भी युद्ध के वारे में बढ़ी सराजा है बार्षे करते हैं, इसकी तैयारी में द्वारा मितरफ चौर चाि

लपाते हैं। अभी उस दिन एक प्रमुख अमेरिकन ने वहा था—"कुछ कीकेमकोड़ों से छुटकारा पाने के लिए घर में आग लगाने के लिए अणुवन के प्रयोग
भी देण्या की जा सकती है।
'हममें कोई सन्देह नहीं कि हमारे खिर पर सकट मडरा रहा है। उससे
हमें सचेत रहना चाहिये, और सभी आवस्यक सुरखात्यक कार्रवाहियों की जानी
चाहियें। पर हनें सदैव हमरण रखना होगा कि मानव प्रमति की सेवा करने
या उसकी रक्षा करने का उपाय उसके मकाम या सामग्री की नष्ट अष्ट करना
मही हैं।

को उस घोर ले जाने का कार्य महत्त्वपूर्ण हो जाता है। हम सबने सब सान्ति नी बातें करते हैं, धोर उसकी इच्छा भी प्रकट करते हैं, पर नया हम रच्चाई घोर ध्यम के साथ इसके जिये प्रयत्नशील हैं? जब मारत का स्वत-न्यता का सग्राम चालू था, तब भी हमें गाँधी भी ने बान्ति का मार्ग बताया। घोलल विश्व के सम्बन्ध में भी हमें गाँधिश्वति के घनुसार इस मार्ग

'इस तरह विश्व धान्ति को बनाये एखने तथा धपने मस्तिय्क भौर ब्रह्मि

, जो अपनामा नाहिये । मुझे विश्वास है कि भारत की नाई कनाडा भी हृदय से सानित बनाये रखते के परा में है। दोनी ही देश लोकतान और जोकतानिक हो। ये पान हो। ये पान हो। ये पान हो। ये पान कराते हैं। ये सान कराते हैं। ये सान अपने पान हो। ये पान कराते हैं। ये सान अपने हों हो। ये पान अपने हों हो। ये पान अपने हों हो। ये पान अपने हैं हों है। ये पान अपने हैं हों है। में यहाँ कनाडा की सरकार में हमारे सामने कोई किनाई नहीं दिखाई दी है। मैं यहाँ कनाडा की सरकार मोर अपना को यह विश्वास विलान माना है कि अपने वहसीण के उपयुक्त उदेश्यों की पूर्ति के लिये काम करने की हमारी हार्दिक हच्छा है। पूर्व और परिचम के सामप्य में हमारे सरित्यक में भी दे वने हैं, वे चर्म है। इसार मही है, भीर सब एक ही महान खबीण में समान क्य से सामीशरी है। मुझे दसने सिनक भी सन्देव नहीं कि उन खबरों के वाववृद्ध जो मान हीना में हैं। सुक हमारे महिला के सिवास हमारी मीसियां करने वाली सामित मी हिला रहे हैं। मान करना सा के सिवे राजार सकर सहकारी मीसियां करने वाली सिवास की हिला रहे हैं। मान करना सा के सिवे राजार सकर सहकारी मीसियां करने वाली सामितां सकल होगी और समुध्य की सामार विजयी हीती। है

हम अपनी पुस्तक के प्रथम अध्यास में कह चुके हैं कि प्रथम और हितीस महायुद्धी का पित होहूक के हुदय पर अस्तियक तुरा प्रभाव पड़ा था। विकासी विचय विचालम में भापका करते हुए उन्होंने दूसरे महायुद्ध से पैया हुए सकट की भीर इसारा करते हुए कहा—

'बवा में आपको समरण दिला सकता हु कि बहुत अधिक दिन नही हुए, ६ वर्ष पूर्व सन् १८४३ में जब कि युद्ध हो रहा था, बमाल में भयानक अकाल पढ़ा था ? आपको सम्प्रवत स्मरण होगा कि उस समय केवल प्रूज से तक्ष्म- सरण कर सीस लाख आवशी वगाल में मर गये थे। अकाल के अनेक कारण, में, लैकिन इत वर्ष में उत्तका सीचा सम्बन्ध युद्ध से रहा कि जनता पर पड़ते- वाले प्रमात पर प्यान दिये विना भारत के सारे साधन प्रुद्ध में कोक रिवे मये। जीयन निर्वाह की अस्पिक आवस्यक वस्तुए भी छोन ली पई और इस तरह अवानक लीग क्याल हो। यथे। क्षस्त भी अच्छी नहीं हुई थी। और इस तरह जीवित रहने के साधन समाप्त हो वथे। लोग अध्ययिक प्रावस्था की स्वस्था की सरह पर पये। भीकतानिक सरमार इच्छा रही हुए भी उपर्यंत्व परिस्थित का सामना मही कर सकती थी। उस सरकार की यह स्वस्त करना पड़वा और नह सरकार कर सकती थी। इस सरकार की यह स्वस्ता करना पड़वा और नह सरकार की

'पदारूढ होती।'

द्राराजुवम ने सम्बन्ध में पहित नेहरू ने अपने इस भाषण में भी स्पष्ट पर दिया---

'ग्राज की दुनिया में लोग भ्रागुबम की बात करते हैं, भीर उसके सभी सम्भव उपायी से लोग डरते हैं, जिसका सामना धर्तमान पीटी वो भी वरना पड सकता है । यह बहुत प्रशासारण स्थिति है, व्यानि कोई भी कह सकता है कि विज्ञान का व्यवहार इतना विकसित हो गया है कि मानव जाति की न कैवल प्रारम्भिक बावस्थन ताची की बल्कि धन्य आवश्यकताची की भी पूर्ति सारी दुनिया के लिए ग्रासानी से सम्भव होनी चाहिए भीर दिना विसी प्रकार के समर्प के व्यक्तिगत था सामृहित रूप में अपना विकास करने का धवस सबको मिलना चाहिए। मेरा विचार है कि तरीको से यह सिद्ध निया जा सकत है कि दुनिया के साधनों का दुरुपयोग युद्ध अथवा युद्ध की तैयारी में करने वे बजाय यदि उन्हें मानव जाति की अलाई की दिशा में मोड दिया जाय तो सार्र दुनिया के लिये फलना फूलना सम्भव है। इतिहास में पहली बार मनुष्य ने ह्याप में उसकी अपनी प्रसन्नता की गुजी आई है। यदि यह समस्या इतिहार में दी या तीन सी वर्ष पहले उत्पन्न हुई होती तो शायद इसे हल न किया ज सकता, क्योंकि उस समय पूरी मानव काति एवं साथ उन्नति नहीं क सकती थी।

स हमा तो चरवादी कभी नहीं ग्रायेगी, मगर इसके लिये धर्त यह है कि हा

तन्य होकर उसे माने देने से रोके रहे, और खतरनाक ढंग से बरें नहीं। इस मय तो सबसे कड़ा भय बर है। यदि कभी मलत कदम उठा तो वह इस भय न कारए। ही उठ सकता है।'

अपने इस लम्बे भाषणा के भन्त में उन्होंने विश्व शान्ति के उद्देश स्पष्ट

में दूसरी द्वारा किये जाने वाले कार्यों पर निभर हो जाते हैं।

"स्पष्ट है कि दस अम के जांस से निकालने के लिये मेरे पास किसी के लिए जाड़ू का चापा नहीं हैं । किसी भी राजनीतिक के लिये वह पहेली ब्रयस्त किटन है, प्रयोक्ति जिल्मेदारी प्रहला करने चाला कोई भी व्यक्ति अपने बंद के सम्बन्ध से सत्तर मील लेना सहन नहीं कर सकता, उसे प्रयोक स्थित का सामना करने की तियारी करनी पढती है और उसे किसी प्रमान्ध आक्रमण के विरुद्ध तैयारी करनी पढती है और उसे किसी प्रमान्ध आक्रमण के विरुद्ध तैयारी करनी पढती है आ तान जैसा आज है, उसे देखते हुए वह पूर्णतः धानित पूर्ण विरोध का सरीका अधितायार नहीं कर सकता, और व वह वह सकता है कि समुख्य के किसी के स्वाह आ का करना है असे हम कुछ के स्वाह प्राप्त करने किसी के स्वाह प्राप्त की स्वाह की स्वाह की स्वाह की स्वाह की स्वाह स्वाह की स्वाह की स्वाह स्वाह स्वाह की स्वाह स्व

का सामना करने के लिए तैयार होना पडता है।"

ब्रिप्तेवत वसन्यों हे हालांकि घहन की गण्य सिक खाती है, मगर हक्के
वापदूर पड़ित नेहरू में शान्ति के लिए को कहोजहर बाज छैड रही है, उसनी
गण्य दसमें ब्यापक है। जैसा कि एक जगड़ उन्होंने बगाल के घनाल के धारे में
नहा है। मगर पडित नेहरू वेचल बुद्धप्रिक धवेरिना से धोरेबाजी करने गए
ही यह बात जम समय असे ही कुछ सोग कह सके हो, पर झाज जगके उन्हों
भागरां। हो पड़ से से पारणा बरक वायेगी। पड़ित नेहरू के उपयूर्त कार्या

( = { } है। वरन् इसका कारण है जो गना हमें अमेरिका में दिए गए भाषणों में तम

द्याती थी, आज वह यौवन के द्वार पर है, ग्रतएव हमें घारम्भ की कुछ साधा-

रए। गन्ध को भी नहीं भूला देना चाहिये, क्योंकि यदि अकुरों की धोर ध्यान

नहीं दिया जायेगा तो वृक्ष पनपेगा ही क्योकर ?

# तृतीय अध्याय कोरिया के युद्ध का ऐतिहासिक महत्त्व

लाल फीज के साथ ब्रिटेन ग्रीर अमेरिकन फीज भी सम्मिलित थी। जिटेन की सेनाएँ तो भ्रप्तने भ्रोपनिवेशिक राज्यो की हिफाजत में लग गई, मगर चुँकि श्रमेरिका की फीजें सभी तक युद्ध में नही फँसी थी, इसलिये उसका सैन्य बल यरोप के दक्षिणी मोर्चे भीर चीन की भीर मेज दिया गया। भर्मात् दो मोर्चो पर सोवियत रूस की सेना थी और दो पर ब्रिटेन और अमेरिका की 1 मगर सोवियत रूस ने अपने पर्वी मोर्चे से आगे बढकर जापान की पीछे धकेल दिया भीर फिर चीन होती हुई लाल फीजें समेरिकन फीजो के कन्धे से कन्धा भिड़ा-कर कोरिया बादि देशों की स्वतन्त्रता के लिये लडने लगी, जब तीन शक्तियोंका संयक्त मोर्चा स्थापित हो गया तो जापान को मुँह की खानी पढ़ी भीर उसे पीछे हटना पड़ा । इस तरह स्वतन्त्र राज्य कोरिया पर यद में जापानके हारने के परचात दो देशों का एक साथ कब्जाहुआ । सर्यात् भनेरिका भीर रूस की फीजों ने कौरिया को मुक्ति दिलाई। उत्तरी कौरिया में उस समय लाल फोर्जे थी और दक्षिया कोरिया में भ्रमेरिकन फीजें। दोनो देशों ने एक समभौता किया, जब तक कोरिया अपने पैरो पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक इन दोनो देशों की देखरेख में समूचा कोरिया रहेगा, ताकि प्रतिगामी तत्त्व जो जापान के युद्ध के समय उसर घाये थे, फिर सर न उठा सकें। और इस तरह से कोरिया के सीने पर एक लकीर खीच दी, ३० अकास की । भीर कोरिया के दो राष्ट्र हो गये । मगर लाल फीज ने जैसा कि प्रसिद्ध है, कोरिया में सुरत प्रस्थायी सरकार

मगर लाल फाज न जहां कि प्रादित है, कारिया में सुरत प्रस्थायों सरकार स्थापित कर दी, जो झागे पलकर स्थायी रूप में वदस गई, मगर अमेरिका ने ऐसा नहीं किया, उसने प्रतिक्रियायादियों को गद्दी पर विठा दिया, जिससे मंदि कीरिया का एकीकरेस भी हो जाय ती उसके व्यापारिक हित भी सुर-क्षित रहें।

भीरे-भीरे एक समम्भीते के मनुसार लाल फीर्जे घोर धमेरिकन फीर्जे वहीं से हटने लगी, मगर धमेरिकन फीजों के हटने का तो केवल बहाना मात्र था। जब लाल फीर्जे वहीं से हट गईं तो दक्षिणों कोरिया ने अपनो सीमा बढ़ाने के किए गडब करनी धारस्म नर दी, नयोकि धमेरिका को उत्तरी कोरिया के कारण अपने व्यापारिक हित खतरे में दिखाई वर्डने लगे, और फिर उत्तरी कोरिया जहाँ इस बीच भारम निर्मर राष्ट्र बन जुणा था, वहाँ दक्षिणी कोरिया अमेरिका का आधित था। फलस्वरूप दक्षिणी कोरिया में अपने दासकी के प्रति बिडोइ की भावना जागृति हो उठी। और तब जनता की इस भावना को यह युद्ध की स्रोर मोहने के तिए कोशियुं करने खगे।

३६ प्रसौध पर उन्होंने हसचलें आरम्भ कर दी। मगर इसके वाबजूद दक्षिणी कोरिया की जनता छापेमार गुरो में समठित होने सभी।

संयुक्त राष्ट्रसम् की मोर से कोरिया के एकीकरण के लिए अनाई गई एक कोटी न अपनी रिपोर्ट में कहा —

'दक्षिणो पूरी कोरिया में हुएपान के निकट शिनबुन पिडन गाँव में रहने माने कोग, ख़ायेगार दस्तों का साथ देने बीर उनकी सहायता करने के अरदाय में फौबी अदायत (कोर्ट मार्चन ) डारा १९५१ में मीत के पाट उतार दिये गरे।'

ए॰ वाई विदास्तकी कसी अतिनिधि समुक्त राष्ट्रवय में जब कीरिया के बारे में अपनी रिपोर्ट उपस्थित कर रहे थे, तब उन्होंने ऊपर के गाँव के बारे में कह — 'रिपोर्ट में बांजत पटनाएं जून १८४० में शुरू हो रई थी। जब सिक्त्यों कोरिया की पुलिस गाँव को नेरतान्व बारते के बार बार प्रयत्न कर पुनी थी, तब करवरी १८४१ में बिल्यों कीरिया की एक फीजी बटालियन भीर पुलिस दोनों ने गाँव पर हुगला बोल दिया। इस पर हुपियारों से लैब कई सी छापेगारों भीर गाँव बालों ने उनका अकाबिता किया। पूरे दस भण्ये तक सवाई जारी रही। रिपोर्ट के अनुतार याँव के लोग छापेगारों की सहावता कर रहे थे। क्लोने सानाज के देरो धीर धयने यरो में छापेगारों के छिएकर लक्ष्ते रहने के स्थान बना रहे थे।

जिस रिपोर्ट के बारे में भी विशिक्ती ने जगर जिनर निया है, उसका प्रमाना मान बिल्कुल ही दक्षिएणी कोरिया की वेपस्य कर देता है। रिपोर्ट में जिसा है— गांप वाजी और क्यूजिस्टो के वोस्य काम्प्राप्त पियान-स्वयंत्र स्थापित हुए ये। बुद्ध के दौरान में पुलिस द्वारा साना मोंगे वाले पर गांव वासी ने उन्हें साना देने से इन्कार कर दिया। खुषेमारों को मोजन देकर क्यांगों ने को एक प्रस कान्फेंस में स्वयं सिगमनरी ने ऐसान किया-

'गमें वर्ष में हमें एकीकरण हासिल कर ही जेगा चाहिए, और हम पूरी आगा है कि हम इसे आप्त कर लेंगे—राष्ट्रसंग से सहयोग की सासित हम पूरी गरमीरता से सन्तेथ किए बैठे रहे हैं। कोरियाई जनता की सापरी समस्त्रक्त के द्वारा एकीकरण हासिल करने की अपनी कोशियों हम जारी रजलेंगे। पर एक बार म टलने बाला समय आने पर, आयब हम खूनकच्चर और घरेगू, मारकाट को नहीं रोक सकते और सगर हम दुर्माण से इस साल एका हासिल म कर सके तो जपनी सीमा को एक करने के लिए हमें खुर व लुब मजदूर होगा पहेगा!'

ठीक इसी प्रकार दक्षिणी कोरिया के रक्षामन्त्री कैंप्टन सिंगसुंग थी ने फर-

बरी १६५० में घोषणा की---

'यदि राष्ट्रसंघ कोरिया से उस 'कटार' को हटा सकते में फिर घसकत हुमा, फिसको हटा सकने में घभी एक यह माकामयाय हुमा है, तो कोरियाई जनता को इसे हटाने की लुद कोशिश करनी पड़ेगी, और ऐसा करने के लिए उसे बन प्रयोग करना पड़ेगा।'

मिस्टर अप्रैसन के प्रश्न का उत्तर देते हुए सौवियत प्रतिनिधि श्री विश्तिस्की ने भाक्रमण किसने किया, इस पर प्रकाश टानते हुए कुछ शाकड़े पेश किये मीर

कार्डा---

'३ व घक्षांस के झासपास सभी हिषबार बन्द घटनाएँ बिकाएी कीरियाइयों की खुरू की हुई थी। जून १६४६ से पहले उत्तरी कीरिया की सीना पर गोकों बारी होती थी, पर जून के महीने से दक्षिणी कोरियाइयों ने ३ व घड़ांत को भंग करना गुरू कर दिया। उत्तरी कोरिया की लाइयों पर कब्बा करने के मकत्वत से पूरी की पूरी टुकड़ियों ने ३ व स्थाल को पार करना घुरू कर दिया। यही कारए। या कि हिषयार बन्द सुटकेंड युक्ट हो गई।

'जून से भ्रमस्त १६४६ तक दक्षिए कोरियाइयों के हमसे के क्षेत्र भ्रोसिन (ओगडिन) है जो (कैंमुंग) ज्योये (ययांग) थे ।

'भोसिन के क्षेत्र में दक्षिणी कीरियाई पुनिस ने बार-बार ३० मलांक को भंग किया भीर उत्तरी कोरिया की सीमा में स्थित पहाड़ियों पर कई बार कजा

'जून १६४६ में दक्षिणी कोरियाई, ट्रेन्च मोटरो से लैस सात पैरल दस्ते ग्रीर हियारो से मुसजिजत फीजी दुकढी को मोर्चे पर ते भाए, भौर उत्तरी कोरिया में स्थित उपयोगी जगहों पर बच्जा करने के उद्देश्य से, हमता बोल

कर लिया।

दिया। योडे-थोडे समय के बन्तर से परे दो महीने तक लडाई जारी रही। '२७ जन का दक्षिणी कोरियाइयो की बटालियन ने २०० पहाठी, १६ क्रलाई को दक्षिणी कोरिया की एक फीजी दक्की ने गोलीवारी की भारी तैयारी

के बाद ४ = = २ पहाडी पर (३ = चथास ने उत्तर में) धावा किया ग्रीर नज्जा कर लिया। २० जलाई से १ अगस्त १६४६ तक लडाई जारी रही, और अन्त में दक्षिणी कोरिया की फीजी टुकडियो को उत्तरी कोरिया से खदेड दिया गया।

'फीजो के क्षेत्र में हमले के समय दक्षिग्री कोरियाइयो ने बहुत ज्यादा सत्या में गोला बारूद और मोटरो का प्रयोग किया । शकेले २५ जुलाई के दिन दक्षिणी कोरियाइयो ने ३५०० से ज्यादा भारी हीव्रिकर गोली और १००० से

ण्यादा माइनी (विस्फीटकी) का इस्तैमाल किया । 'इसके जलाका दक्षिणी कोरियाइयों ने ३ व बदास की भीर भी नई जगह

मंग किया-- उदाहरण के लिये ज्योज़ी क्षेत्र में (पूर्वी समुद्रीतट पर) । इस क्षेत्र में दक्षिणी कोरियाइयों ने २० जून को ३० श्रक्षास के उस पार १५६ ग्रादिमियी नी दो लोड-फोड टुकडियां भेजी, साकि वे उत्तरी कोरियाइयो के गेन्जान (वोन्सान) ज्योजो क्षेत्र में वापिसी के रास्ते को काट दें। ५ और ६ जुलाई को

पक्षिणी कोरियाइयो की एक पैदल फीजी टकडी ने सितोकटी और कुऊडेनरी पर कन्ना कर लिया और ३० श्रक्षास के उत्तर में ४५ किलोमीटर झन्दर यस गई। दक्षिणी कोरियाइयो की बुसरी फौजी दक्ती ने नियोगोनरी क्षेत्र में

(३८ अक्षास से लगभग १ किलोमीटर उत्तर में) पहाडियो पर कम्बा कर लिया। यहाँ में इस बात की याद दिला दुँ कि जनरल असेम्बली के पौचतें

श्रिषिवेशन में १९५० में ही, हमने कोरिया में हमले का सवाक उठाया था. पर

अमरीकी प्रतिनिधि महल ने इस बात से इनकार करने की कोशिश की कि कोरिया में सिगमनरी सरकार के सहयोग से धमरीकी हमला हुआ है।'

बिल्कुल एक ताजी बात का जिकर करते हुए श्री विशिक्ती ने कहा--'२० जून १९४० को, उत्तरी कोरिया पर हमले से ४ दिन पहुते बलेस' ने
सिगमनरी को लिखा चा कि प्रव खेले जाने बाते विराट नाटक में शिगमनरी
ने देश की वो निर्णयात्मक श्रीमका होगी, उसे वह खास महत्त्व को दृष्टि से
देशता है।'

इस प्रकार २४ जुन १६४० को कोरिया में युद्ध यों ही घारम्म नहीं हो गया।

वास्तव में कोरिया के युद्ध के कारण ये ये जो उत्तर दिये जा चुके है, प्रयात् जब दक्षिएी कोरिया ने ३० सभांश पर ही ऊधमवाजी न करके ३५ स्रक्षांस के पार भी इतनी ऊधमवाजी की कि उत्तरी कोरिवाइयों की सिंगमनरी की वह बात सत्य जंबने लगी, जिसमें उसने वहा था- हमकी यदि कीरिया के एकीकरण के लिए शस्त्र भी उठाने पढ़े तो उठायेंगे।' तो वह अपनी सुरक्षा के हैत सिगमनरी की सेना से मोर्चे पर जाकर डट गये. यीर दशिएी कीरियाई निवासी जो पहले से ही सिंगमनरी सरकार को पसन्द नहीं करते ये भीर ग्ररिस्ता युद्ध भारम्भ कर चुके थे, ने भी दक्षिणी कोरिया की सरकार की धमंडी बातों को मिड़ी में मिला दिया, और फिर जब तक युद्ध उत्तरी कोरिया और दक्षिणी फोरिया तथा घमेरिका में रहा, वह दक्षिणी कोरियाई सेना को घर दक्षिण तक . पीटते चले गये । इस तरह से 'एक दिन दक्षिणी कोरियाइयों की कोरिया के एकीकरण की इच्छा उत्तरी कोरिया ने वर्ण कर दी। पर संयुक्त राष्ट्रसंघ पर भमेरिका का उन दिनों प्रमुख या, उसने तुरत उत्तरी कोरिया की बाक नए-कारी घीपित करके संयुक्त राष्ट्रसंघ की कीजों की दक्षिणी कोरिया की सहा-यता के लिए मेज दिया। जिसमें अमेरिका, फांस, इंगलंड, पाकिस्तान तथा धन्य कुछ राष्ट्रों की फीजें सम्मिलित थीं। भारत के प्रधानमन्त्री ने इस समस्या पर गम्भीरता से सोचा भीर भारतीय फीजें भेजने में साफ इन्कार कर दिया। वरन शान्ति कार्य के नियमों के धनुसार उन्होंने एक चिकित्सादल कोरिया

**<sup>&#</sup>x27;इ**लेस इस समय समरोकी सरकार के परराष्ट्र मन्त्री हैं।

भेजा, जिसने धायलो की बडी अच्छी तरह से सेवा की 1

संपुत्तः राष्ट्रसम् भी फीनें कोरिया में पहुचने पर पासा तो पलट गया, मगर उसका मून्य संपुत्तः पाट्यम को बड़ा महिंगा चुनाना पड़ा। एक-एक दन पूर्मि के लिये उत्तरी कोरियाइयो ने प्राणी को नाजी लगा दी। भीनी जनता इस समय नडी वैचैन थी, नयोकि मगरीकी जनरल भीर

जिम्मेदार लोग बार-वार एक ही बात दुहराते ये कि हम यदि उत्तरी कोरिया की कोर्ज केरिया से बाहर किसी दूबरे देश में गई तो बहां मी उनका पीछा गई। होई ने । इन बब बताते ने बीजी जनता को सचेत कर दिया था, नयों के कोरिया पीन की सीना से निवा हुमा है। और समरीनी फौज ने इस बीच कोरिया चीन की सीना द हवाई जहाजों से बम भी बरसाये, जिसका प्रमाव चीनियो पर बहुत बुरा पढा और चीन के स्वयमेवत सगने पढ़ोसी कोरिया की सहायता के लिए जिसका पड़े। बद सक केवल कहा हो गया था कि चीनी फीजें कोरिया में कहारता के लिए जिसका पड़े। बद सक केवल कहा हो गया था कि चीनी पीजें कोरिया में कहारता के लिए जिसका पड़े। बत सक केवल कहा हो गया था कि चीनी पीजें कोरिया में कहारता के लिए कि बीनी जनता अपने पड़ीसी देश कोरिया के करता है है , ममर सबूत के लिए वह एक भी उदाहरण उपस्थित न कर सक पे, मगर अब चीनी जनता अपने पड़ीसी देश कोरिया के करायों कि मन्या

इस बुद में बमेरिका ने तमाम अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी को तोड दिया, कीटाणूं अस का प्रयोग किया, कुल छोर हरवालां पर भी बस गिराये गये। कीटाणूं अस महा प्रयोग किया, कुल छोर हरवालां पर भी बस गिराये गये। कीटाणूं अस गिराये के बारे में सारे देश एकसत से छोरिका के विकट हो गए, और जानमा सभी राष्ट्रों ने एक स्वरे से इस बात की निन्दा की ह्यां मिला ने कोरिया में कीटाणुं बम छोडकर छीर अस्पतालो पर अस गिराकर अन्तर्राष्ट्रीय कात्र की सीडा है तथा महायू पाप किया है। क्योंकि कीटाणुं बम के कर जाने के परचाद उससे औमारियों के फैलाने बाले कीटाणुं हवा के साथ ही यहां-यहां पहुँचते हैं, बहुँ-यहां औमारियों के फैलाने बाले कीटाणुं हवा के साथ ही यहां-यहां पहुँचते हैं, बहुँ-यहां औमारियों में क्या जाती है। इस प्रकार उत्तरी कीरिया में विचक और हैना की थीमारी भी फैल गईं।

युद्ध के भोचें से आई हुई खबरो में यह भी कहा गया कि बच्चो के खिलोनो के भीवर भी गैरा या दशी प्रकार के कीटाणु वरूर करके हवाई जहाजों से शहरो पर फैंके गए, भीर इस तरह छोटे-छोटे बच्चो को भी अमरीका ने नही वस्ता 1 इस तरह दुनिया में कोरिया के इस युद्ध ने शान्ति के झान्दोलन को जन्म दिया।

दूसरी विश्व झान्ति कांग्रेस की घोर से दुनिया की जनता के नाम निम्न पोषणा पत्र प्रकाशित हुआ, जो अब सान्ति वे इतिहास की एकनिय बन गया है।

'शुद्ध का लतरा मानव जाति के — बच्चो, दिनयो भीर मर्दों के — सिर पर मैंडरा रहा है। बान्ति और निदंचनतता को बनाये रलन वो लोगो है सबुक्त-राष्ट्रसम् से जो प्राधायें की थी उन पर वह पूरा नहीं उतरा। मानव जाति मीर मानव सँस्कृति की उपलब्धियों लतरे में हैं।

'समी सी। यह आला करना चाहते हैं कि सपुक्त राष्ट्रशय निरिवत रूप से बन सिढान्तों की फ्रोर फिर से रुख करेगा जिनके आधार पर, दिवीय विश्व-प्रुढ के बाद, उसरी नीव रुखी गई थी, जब वि यह मान लिया गया था कि माजादी, सामित मीर जातियों (राष्ट्रों) के बीच परस्पर आदर मी भावना की सुर्राम्व रुख जायेगा।

'लेकिन जातिया इससे भी ज्यादा खुद अपने में, खुद अपनी इच्छा-पार्कि पोर नेक इरादो में—माशा रखती हैं। हर समभदार आदमी के सामने यह साफ है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति की 'युद्ध की अनिवार्यता' पर जोर देता है, वह मानव जाति को लाखित करता है।

'जब तुम इस मन्देश को पढ़ो, जिते अस्सी देशों की जनता के नाम पर पारमा में हुई दितीय विक्व ज्ञान्ति काग्रेस में स्वीकार किया गया है, हो याद रेखों कि शान्ति के लिए सधर्य के साथ तुम्हारे जीवन वा गहरा लगाव है। अवगत रहे कि साक्षों करोड़ों शान्ति के सीनिय, जो एक जुट हा गये हैं, प्रपते हाय तुम्हारी भोर वक्ष रहे हैं। अपने अविष्य में हट विश्वास के साथ मानव-जावि पहनी बार जिस अस्यन्त ग्रुम समर्थ को चला रही है, उसमें शामिन होने के निए वे सुम्हारा आवाहन कर रहे हैं।

'शान्ति वे आगमन के लिये प्रतीक्षा नहीं की जाती—उसे जीतने ये लिए समर्प गरना होता है। श्राखो, हम ग्रपने प्रयासी को सपुतत बनायें श्रीर गुट की

बन्द करने की मांग करें जो बाज कोरिया को नष्ट-श्रष्ट भौर कल समूची दुनियाँ नो अपनी लपटो में लेने का खतरा उत्पन्न कर रहा 💆 । 'जर्मनी झीर जापान में नये सिरे से युद्ध की महिमां धमकाने की कीशिशो ने विरद्ध हमें उठ लड़ होना है।

1 62 1

'धाओं स्टान होम धरील पर हस्ताक्षर करने वाले ५००,०००,००० सोगो साथ मिलकर एटम हथियार पर रोक लगाने की, आम निमाश्त्रीकरण की र इन उपायों को प्रसली रूप देने के लिए उन पर बन्ट्रोल कायम करने की । भौग करें। आम निरास्त्रीकरण भौर एटम हथियार की बरवाद करने पर

हा मन्द्रोल नायस वरना, टेकनीन की रू से सम्भव है। हमें इसके लिए कैक्स द्धा नी दरकार है। 'युद्ध प्रचार नो दडमीय करार देने वाले कानूनो को पास करना हमें ग्रनि-र्षं बना देता है। अपनी पालियामेंट के सदस्यों के सामने, द्वितीय विरव-शान्ति

प्रेस द्वारा प्रस्तुत सान्ति वो ऊर्वा लठाये रखने वाले अपने मुफावो को हर्ने 'ना है। 'घान्ति की ताक्तें प्रस्थेक देख में इतनी बडी हैं और शान्ति के लोगो की राजों में इतना जोर है कि हम सब मिलकर, संयुक्त रूप में, वीच बड़े राष्ट्रीं रतिनिधियो की भीटिंग को अवस्यम्मानी बना सकते हैं । 'द्वितीय विदन द्यान्ति काग्रेस ने बेजोड शक्तिके गाथ यह दिला दिया है कि ोंग जो दुनिया के पाच भागो से यहा ब्रावर इसमें शामिल हुए, बाबजूद

कुछ देशों में शान्ति के लिए भावाज उठाने वाले लोगों पर भत्याचार किये

न-भिन्न मत रखने के, नये युद्ध की विभीषिकाको रोकने तथा द्यान्तिको ये रखने के लिए एक मत ही सकते हैं। सरकारों को भी इसी प्रकार धमल ता है। तब शान्ति का लक्ष्य सुरक्षित हो जायेगा ।"

वयोकि सान्ति की झावाज प्रवल हो जाने के डर से उन्हें सतरा होता था,

ी युद्ध की योजना के विरुद्ध जनता के चले जाने का, धतएव बारसा की ो विश्व गान्ति काग्रेस ने इस सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पास विया— 'क्तिपय देशों में म्नाज शान्ति के सैनिकों को पूलिस दमन का शिकार

बनायाजारहाहै।

'लेटिन प्रमरीका, संयुक्त राज्य प्रमेरिका, फांस, इटली प्रौर प्रफीका के कितने ही देशों प्रौर निकट पूर्व में धान्ति के हजारों सैनिको को जेलों में डाल दिया गया है।

'कितने ही लोग, जो इस कांग्रेस के डेलीगेट चुने गये थे, कांग्रेस में शामिल

नहीं हो सके।

'वाष्ति की रक्षा के लिये सभामों पर पायन्दी लगा दी है। पुलिस वान्ति के सैनिकों पर गोली चलाती है। उन्हें मारती पोटती है।

'यहां तक कि वैज्ञानिक भी दमन से नहीं बच सके हैं।

े 'द्वितीय विदय झांति कांश्रेस झांत्रि के उन वीतकों का स्राप्तनत्त करती है जो पुलिस के झातंक का शिकार बनाये गयें हूं, और उनके दमन के विदद भ्रापना तीज विरोध प्रकट करती है।

'कांग्रेस मांग करती है कि पुलिस झातंक के शिकार तमाम लोगो को मुक्त किया जाय।

'कांग्रेस समूची दुनियां के लोगों का भावाहन करती है कि वह शान्ति के भुम सीनकों के प्रति भ्रपनी एक जूटता की अग्निय्यक्त करें, उन्हें प्रुक्त करायें, और उन दमाम लोगों की गबद तथा रक्षा करें जो विश्व शान्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं।'

पर इस कान्फ्रेंस के पहले ही बानी जीवाय में ही पंक्ति नेहरू ने कोरिया के युद्ध के बारे में गम्भीरता से काफी दिन सीचने के बाद एक स्थायी करम डठाया, उन्होंने स्वर्गीय जै० बी० स्ताबिन प्रधानमन्त्री सोवियत रूस से पत्र-स्वसहार किया।

# पंडित नेहरू का पत्र

o X−ピー៛ タ

हमारे राजदूत ने माहको में बैदेशिक वार्ती विभाग से जो वार्त को हैं, उनमें उन्होंने बता दिया था कि कोरिया की लड़ाई के सम्बन्ध में मारत का क्या इस है।

## पंडित नेहरू का उत्तर 🐃 🕻

ता० १६-७-१६५०

में श्रीमान के तस्काल उत्साह वर्षक उत्तर के लिए अस्पन्त छुतज्ञ हूँ। में फीरन दूसरी संबन्धित सरकारों से सम्पर्क कर रहा हूँ और आधा करता हूँ कि मै जल्दी ही श्रीमान को बुसरा पत्र लिल सक्तुंगा।

मादर के साय जवाहरलाल नेहरू (भारत के प्रधानमन्त्री)

### दो मार्ग

दो मार्ग, एक शान्ति का दूसरा युद्ध का नामक शीर्पक से एक लेख २४

जीलाई १९५० के प्रावदा में प्रकाशित हुमा, जिसमें कहा गया है-

ं शि० बी० स्वालिन का, पडित नेहरू के सन्देश का जबाब घठारह जुताई में प्रकाशित हुआ था। इस जवाब ने दुनिया के सभी देवों में बहुत वह पैमाने पर टीमा टिप्पणी को जन्म दिया है। तमाम झाजादी पसन्द नोती ने, सप्ती प्रमातिक्षाल मानव जाति ने सोविवत स्वय की कभी दधर-बेमण मोने मानी पातित की नीति के, सभी लोगों के हुकी की रक्षा करने वाली मीति के, एक नये और बहुत साफ उदाहरण के रूप में, इस जवाब का स्वास्त किया है।

घपने जवाय में के० बी॰ स्तालिन ने सिला है—'में धारित नी दिया के उठाये गये प्रापके कदम का स्वागत करता हैं। से धापके हरिकोण से, मुररान-परिषद के अरिये जिसमें पाँची बड़ी शनितयां मय चीनी जनता ने लो नेराहों के लाजिनी तौर से शामिल हों, चीरिया के सवाल नो सम्मातने और सामने के बारे में जो आपने वेश किया है, पूरी तरह सहसत हैं।

'पंडित नेहरू के ज्ञानित प्रस्तान का समर्थन करते हुए जेंग् योग स्नातिन में उस युद्ध को समाध्य करने का एकमात्र सही रास्ता बताया है जिम सप्रस्त-राष्ट्र झमरीका के सासको ने कोरिया की जनता के सिर पर साद दिया है। इतना ही नहीं, बल्कि यहीं वह रास्ता है जिसे प्रपनाकर सबुवत राष्ट्र संप स्रपने निर्दिष्ट उदृश्यो और नार्यों को पूरा कर सकता है। पश्चित नेहरू को स्रपने जवाब में जि० बी० स्तालित ने बताया है---'मेरा

विश्वत नहरू को अपने जवान को जन्दी से जन्दी नियान के निये सुरक्षा-विश्वत में है कि कोरिया के सवात को जन्दी से जन्दी नियान के निये सुरक्षा-परिषद ये कोरिया की जनवा के प्रवितिधि की बात मुनना लाजमी होगा। यह सभी जानते हैं कि सबुक्त राज्युसय के बार्टर में इस बात को मुख्य तौर से उमारकर रखा गया है कि सबुक्त राज्युसय का बक्ष्य 'जातियो की समानता और जाम निर्णय के सिद्धान्तो का मान रखने के साधार पर राज्यों के भीच

क्रीर आरम निराध के सिद्धान्ता का मान रखन के आधार पर राष्ट्रा के आप नित्रतापूर्ण सम्बन्धो का विकास करना है। 'अैं० बीं० स्तालिन के प० नेहरू को दिये यदे इस जवाब ने सान्ति के

अल वाह स्तालन के पर नहरू का दिय यह स अनाव न सालन कर्म समर्पन के लिये, साझायवादा अगवाजों के निवद सौर सुरक्षा के लिये उनके समर्प में एक ज्वात कामम करने की दिवा में, एक व्यक्तियाली प्रेरणा खोत का काम किया है। समुक्त राष्ट्रसक के वार्टर के अनुवार, वार्टर की कारों और मियाने के अनुवार करों और कान्यों कसीटी पर सही उत्तरने वाली पुरका परिपद के डारा जिसमें सोनियत तम और की जिपस के अनुवार के प्रतरन के प्रतिकृति विभागित हो—कोरिया के अन्त को सामित हो—कोरिया के अन्त को सामित मुर्ण वर्ग से निकटाने के पाइत नेहक के अस्ताव ने अमरीका के बातक की उत्त तमाम कोश्यों को एकदम बेकार कर दिया है जो कि वे कोरिया पर अपने जनवातों सामम्या को समुक्त राष्ट्रसण के अन्त के नी वे दियाने के वियं पर रहे हैं।

'शमरीकी दवान में खाकर, उसकी खाता के अनुसार, सुरक्षा परिवद के एक दल द्वारा किये गये गैर कानूनी धोर तीड़े मरीके हुए फैसने किसी की आंखों में भूल नहीं भोक सके। सारी दुनियों देख सकती है कि अमरीको सामा-प्रमाद आक्रमए को कार्रवाही कर रहा है, सानित को पैरो सने रॉदकर दूसरे देशों के हिंगमान के निए युद्ध कर रहा है।

'भारत के प्रधानमन्त्री के सन्देश और जी॰ बी॰ स्तालिन के उत्तर ने समुक्त राष्ट्र अमरीना के झासक वर्ष में घनराहट पैदा कर दी है और उन्हें एउसड़ा दिया है। प॰ नेहरू के झान्ति अस्तान का समर्थन करने या एक बार फिर प्रपने जनघाती और आक्रमणकारी रूप का पर्योक्ताश करने के शिवा और कोई चारा उनके सामने नहीं रह गया था।

'सयुक्त राष्ट्र अमरीका के सासक वर्ष के लिए यह काफी परेशान करने-वाली स्थित थी। अमेरिका के पत्रों ने बिना कारण ही यह नहीं लिखा कि श्री अचेशन के सामने नाजुक मसला पेश है। वैदेशिक विभाग नेहरू के जवाब का मसीदा तैयार करने में लगा था। पत्रों में छश्नी सूचना के अनुसार नेहरू के जवाब के मसीदे को एक बार तैयार करने के पदचात रोवारा तैयार किया गया। यब यह जनता के सामने आ गया है। अमरीका ने भारत के प्रधान-प्रधान के सामने आ गया है। अमरीका ने भारत के प्रधान-गयी को साम अमरीक सामका है। अमरीका ने भारत के प्रधान-वर्ष कोरिया की जनता के विरुद्ध अपने वातक और आक्रमणारमक युद्ध का चर्ष केरिया की जनता के विरुद्ध अपने वातक और आक्रमणारमक युद्ध का चर्ष रिकाग चाहरा है।

'मुरला परिपद के हारा—उस भुरता परिपद के हारा जिसकी रचना देंग, न्याय की कसीटी पर लग्नी उत्तरने वाली हो—कोरिया के प्रश्त की शासि-पूर्ण दर कि तम करने के मेहरू के मुकाब का प्रचेसन द्वारा चुरता जाना रस बात का रश्य हत्त है कि धमरीका नहीं चाहता कि सुरला परिपद, सयुक्त-राष्ट्राण के चार्टर के झामार पर, किर से सपना काम करने लगे।

'सचेसन का उत्तर पत्री में २० जुलाई की प्रकाशित हुआ था। सयोग की वात कि इसके साथ-साथ धमरीकी कायेंस के नाम दुमेंन का तक्या तत्वेश भी प्रकाशित हुआ। इस तावेश की पूल बातों से बता बतता है कि समरीका वे से विकेश समन्नी में विकेश के प्रता बता है कि समरीका वे वेदिशक समन्नी नेहरू के प्रस्ताव को पाँच तो चीवने के सपने कृत्य को विकते- पुष्टे ताव्यो से टकने के लिए केकार इतनी दिमाणी कपरत कर रहे हैं। दूमिन ने प्रपत्त सम्बद्ध से पांच कुछ साथ-साफ और मोडे डम से खोलकर रख दिया है। इतना ही मही, प्रेसीकेंट दूमिन के सब्देश से यह भी पता चतता है कि कोरिया में सामन्य साथ से सामन्य एकी कार्रवाई समरीकी सामान्यवाद की एक बडी साक्षमणात्वक योजना का ही एक अस मात्र है।

'टू.मैन ने फोजी सैयारियों के लिए दस खरव डालर की और मींग की है। पर यह सबको प्रतीत है कि अमरीका का बुत बजट ४२ खरव डालर का है। हु,मैन ने यह भी मौन नी है कि ग्रमशीना नी फीजों नी मात्रा फीर सख्या यदाने में मार्ग में जो वर्तमान रकालट हैं उन्हें हटादिया जाम और फावस्पनता के श्रनुसार प्रियक से प्रियित नैजनल साढ और रिजर्व मर्ती करने नी छूट दे दीजलाय।

'भेसीडेंट से इस सब्देश से पता चलता है कि टू मेंन का इरादा यस खरम की बतेनान मांग तक खपने को सीमित रखने का नहीं है। ' उत्तरी सतलात्तव युट के भागीबारो को हरिधार वन्द करने के लिए सभी काफी खर्चे की साव-स्वक्ता सीर होगी। दू मैंन ने पहले ही से खेतावती है दी है कि करों में नई बढती, सामाजिक मलाई धीर वान्तिपूर्ण निर्माण के खर्च में करीती की जायगी। दूसरे लब्दों में ये कि नई फीजो तैंबारियों का मयानक बीम, ध्वमती जनता के सिर पर लक्दने बाजा है। जहां तक बाज क्ट्रीट के मालिकों का सम्बन्ध है, मये मुताने की खुरी में के फरनी स्विकार्य के बुखला रहे हैं।

भ्रपने सरवेस में टूमन ने कहा है कि समुनत राष्ट्रिय झमरीका की रार-कार कोरिया में अपने आक्रमरणात्मक युद्ध को जारी रखेगी। इतना ही नही, दूसरे एतियाई देवो में अपने आक्रमरण की नीति को वह धीर आगे बडायेगी। अपने सम्बंद में टूमन ने ऐनान किया है कि वह स्किलिपीन को सहायता देने वाध मर्गकी नीजो को और अधिक शिवतासि बनाने के आदेश जारी कर खुके हैं। साथ ही हिन्द चीन की सरकार और बहा पर स्थित फास की हिष-धार बन्द फीजो को सैनिक सहायता मेजने में जब्दी करने के प्रादेश भी उन्होंने दे दिये हैं। उन्होंने अपने सन्देश में इस बात की पृष्टि की कि फारसूसा पर का नरने के सिमें बहु सात्में आगरीकी बेटे को बास्तन में पार्टर है चुके हैं।

'दू मैन ने जो कुछ कहा है उसका धर्म स्पष्ट है। यह यह कि कोरिया में आक्रमणारमक युद्ध जारी रखा जायेगा और फिलीपीन, हिन्दचीन और फारमुवा में आक्रमण की वार्रवाई को बहाया जायेगा। धमरीकी साम्राज्यवाद का, नियट भविष्य में, यह सुरूपर्यी कार्यक्रम है।

'दू मैन ने अपने सन्देश में हथियारवन्दी की दौड में नई सरगर्भी दिखाने ना खाबाहन निया है। इससे अमरीकी नीति का आक्रमणुकारी रूप और भी स्रियम प्रस्ट होवा जा रहा है। इससे जन कोतियों का भी पता चलता है जो समरीकी स्रयंतन को संकट से बचाने के लिए हथियारवन्दी को सीर साल-दीट के मानिकों के बेहत और बेही मुनाभी पर आंच न माने देने के लिए ही मानिका पर्ग के जीवन स्वर के लिक्द साक्ष्मए को तेज करने के पित्रसिक्ष में की जा रही है। धीर जहाँ तक खेशी को सम्बन्ध है जो टूमैन ने प्रपत्ती भीजी जा तत से लिक्द क्यारी है—सीडेल्ट का सदैश इस शैंकी से भरा पड़ा है—जिसका जदस्य प्रमरीका के मालपण की कार्रवाई की विकत्ता पर—उसके मुंदि के लाने पर पर्वा आतना है।

'दू मैन के रावेश से यह स्पष्ट हो जाता है कि समरीका के शासक वर्ग का इत्तरा समरीका के हिष्यारों की बढ़तो तक ही सपने को सीमित रखने का नहीं है। दू मैन ने यह श्लोतकर कह दिया है कि मारशलाई देशों पर, प्राक्त-म्याराधक उत्तरी अतलांतक युट के सभी भागीवारों पर, सस्ती के साथ दवाव बासना होगा ताकि वे हिष्यार बन्दी और युद्ध की तैयारियों में सक्रिय भाग तै सकें।

'पंडित नेहरू के धान्ति के सुफाब का धमरोका की सरकार द्वारा ठुकराया णाना, और भी अधिक बड़े पैमाने पर हिम्मार बन्दी को बढ़ाने का कार्यक्रम-ट्रमैन के सन्देश में, जिसकी रूपरेखा खोलकर रक्षी गई है— ये इस धात का गाजा उदाहरण हैं कि धमरोकी जंगवाज पपने आक्रमण की कार्रवाई को पंजा-कर उसका हो अ बढाने का इरादा रखते हैं। इससिये शान्ति के सैनिकों का भव ये नाम है कि वे आक्रमण की कार्रवाई के बिच्छ, पागनों की तरह इट पड़ने भीर आये बढने वाले खाझाज्यवादी बुद्धकोरों के जनभागी मंन्यों में विच्छ साहित के अपने संपर्ध को भागे बढावी !'

(२४ जुलाई प्रावदा)

#### शान्ति ग्रान्दोलन

विश्वदांति परिषद ने अपने अथम अधिवेशन में हस्ताक्षर आन्दोलन चलाया जिसमें अपील की थीलन ' 'युद्ध के खतरे के कारणों के बारे में मतामत के बावजूद समूची दुनिया के लाखों लाख लोगों के हृदय में बसी आशायों की पूरा करने के लिए—

'शांति को मजबूत बनाने क्या अन्तार्द्रीय सुरक्षा का क्याच करने के लिए'— 'हम माय करते हैं कि वांच बड़े राष्ट्र—स्युक्त राज्य प्रमेदिका, सीवियत सप, भोनी जनता का जनतक, प्रेटब्रिटेन और भास शान्ति के समकीते पर हस्ता-हार करें!

'शांति के समफीते पर इस्ताधर करने के उद्देश्य से मिनने से किसी भी बढ़े राष्ट्र की सरकार द्वारा इनकार से हम उनत सरकार की साक्रमणात्मक नीयत का प्रमाण मार्नेथे।

'हम तमाम शान्ति प्रिय राष्ट्री का धावाहन करते हैं कि वे इस माग का समर्थन करें, शान्ति से सनक्षीता करने की माँग का जो कि सभी देशों के लिए एक खनी मांग है।

'इत प्रशील के साथ हम प्रपने नाम जोड रहे है और हम नेक इरादे के सगरत गुरुष, घीर महिलाओं को, धान्ति को मजबूत बनाने के लिए प्रयत्नशील

सघटनों कों, इस पर हस्ताक्षर वरने के लिए आवाहन करते हैं।" हस्ताक्षर वरने वालों में लगभग सभी देशों के प्रतिनिध मौजूद यें। भारत

की भोर से डाक्टर मोहनलाल भटल ने इस अपील पर हस्ताक्षर किये थे। और नौरिया ने प्रका को हल करने के बारे में १३ देशा नो वह छेपुटेशन

सार नारका न प्रकृत का हल करने के बार म १३ देशा नो वह बेपुटेशन ने संयुक्त राष्ट्र सम से गोंग की नि— 'कीरियाई सवाल ना शातिपूर्ण देश से हल प्राप्त करने के लिए विश्वशाति

कारियाद सवाल वा साराजुरण वन स हल आप्त करने का लए विश्वसाति परिषद मांग करती है, इस सशाल से लगाव रखने वाले तमाम देशों की एक कार्क्स सुलाई जाय ।

'हम सभी देशों के सान्ति प्रिय लोगो ना अपनी और से आवाहन करते हैं कि वे अपनी सरनारों से उपयु क्त कान्फेंस तुरन्त आयोजन कुरने की माग करें।

कि व अपना सरनारा स उपयु बत कान्क्रस तुरन्त आयाजन कुरन को मान कर । विश्वदानित परिषद इडला के साथ इस दृष्टिकोण को मानती है कि कोरिया से विदेशी सैनिको को तुरन्त हटा लिया जाय और ऐसा करके खुद कोरिया के

सीमा को प्रवने घरेलू मामलो को सुलकाने का मौका दिया जात ।

इस डेवुटेशन में भी मारत की घोर से डाक्टर घटल ही सम्मितित में । जोर इसके साथ ही साथ सोवियत संघ में झान्ति का विचान वनाया गया जिसमें कहा गया —

'सीनियत समाजवाची जनतन की संग की सुप्रीम सीनियत समी राष्ट्रों के सीनियत समाजवाची जातन का साति पर्य मिलता पूर्ण सम्बन्ध बढ़ाने वाली सीवियत होंच की जाति। सिम्म सीनि के उच्च सिद्धाल के निर्देश न में हम जात को मानवता देती हैं कि एक पीड़ी हों। के मन्दर दो विवस महासमर की विषदाओं का अनुसव करने वाले मीनों का विवेक और न्याय बुद्धि इस कीज को सरमाने में सर्वेश असमर्थ है कि कुछ राज्यों के आक्रमण वर्ग अन्यापुरूच बुद्ध का प्रचार कर रहे है धीर उन्हें कुछ भी एक नहीं पिया जारहा है। साम होंचे दिखीय विववसानित कांग्रेस की माणि के साम प्रचार प्रचार को रोते की सामील के साम प्रचार प्रचार को रोते की सामील के साम प्रचार प्रचार को रोते की साम होंचे दिखीय विववसानित कांग्रेस की माणि के साम प्रचार प्रचार को रोते की साम प्रचार को सामील के साम प्रचार प्रचार को रोते की सामिल के साम प्रचार प्रचार की सामिल के साम प्रचार की सामिल के साम प्रचार की सामिल करनी है।

(१) सोवियत समाजवादी जनतन्त्र की सुप्रीम सोवियत निम्नलिखित

मस्ताव पारा करती है-

(१) कि किसी भी दावल में युद्ध का प्रचार शांति को गुकसान पहुँचाता है, नये युद्ध का लदरा पैवा करता है, श्रद्धत्व वह मानवता के खिलाफ संगीन खर्म है।

(२) कि जो कोई भी युद्ध प्रचार के अपराधी होंगे, उन्हें भव्वल नस्वर का मुजरिंग करार दिया जायेगा और उन पर मुकदमा चलाया जायेगा ।"

इस प्रकार बान्ति का धान्दीलन तेजी से चलने लगा, पंडित नेहरू जिसका गम्भीरता से श्रद्भयन कर रहे थे।

ठील इसी बील अमेरिका ने जीनी जनतन्त्र नी भी एक प्रस्ताव द्वारा धाक-माणुकारी घोषित करा दिवा । संबुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रस्ताव पर बोट सेते समय भारत तटस्य रहा ।

जे, दी, स्तालित ने इस सम्बन्ध में प्रावदा के संबोददाता से एक प्रकृत के सतर में कहा—सब तो ये हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ विदय संगठनसे अधिक एक श्रमरीको सघटन बन गया है जो श्रमरीकी श्राक्रान्ताश्रो की जरूरतो को पू करने का काम करता है।" पहित जवाहर लाल नेहरू ने भी इस प्रस्तान की ग्रालोचना में कहा था-

'सयवत राष्ट सघ में हमारी झास्था झाज भी है, मगर जो भी कुछ इस सम हो रहा है, यह विस्त को शान्ति की ग्रोर ले जाने वाला नहीं है।"

सभी देशों की प्रगतिशील जनता ने इस बात का डटकर विरोध किया। चीन आक्रमराकारी नहीं है, मगर सवस्तराष्ट सव ने किसी की सावाज न सु

भीर अमेरिका का प्रस्ताव कि उत्तरी कोरिया के साथ-साथ चीन भी आक्रमर कारी है पास हो हो गया। कोरिया में शान्ति स्थापना का द्वार खोलने के लिये श्री कृष्णमेनन ने सम् राष्ट्र सम्में एक प्रस्ताव रखा, जो स्थीकार हो गया। पडित नेहरू की पा का ही यह सबूत था, हालांकि रूस ने भारतीय प्रस्ताय की भालीचना की अं

उसे स्वीकार करने से इन्कार कर दिया, मगर शी विशस्त्री ने कहा--'मैं मान हैं कि भारतीय प्रतिनिधि थी मेनन ने जो प्रस्ताव रखा है, वह घान्ति का द स्त्रोल देने बाला है।' हालाकि इस प्रस्ताव को सोवियत रूस ने स्वीकार नहीं किया था पर

बाई महीने बाद प्रस्ताय के सबन्ध में पडित नेहरू ने पालियामेन्ट में राष्ट्रपित भाषए। पर तर्दे बहस के समय कहा-

"सुदूरपूर्व की समस्याधी पर विचार सँग्यतराष्ट् सघ के कामीक्रम में सा लित है। राप्ट्रसथ के बगने अधिवेशन में इन पर विचार होगा, सभी से यह न कहा जा सनता, कि उस समय हमारा प्रतिनिधि नया कहेगा, मधीकि शागा दो सप्ताह ने अन्दर घटनेवाली घटनाओ पर ही सब कुछ निर्भर होगा । फि हाल इतना ही यहा जा सकता है कि माटे तौर पर वह उसी नीति का प्र सरण वरेंगे जो नीति हमारी है। में सपुरत राष्ट्र सब में भारत के द्वारा प्रस किये जाने वाले प्रस्तान के सम्बन्ध में सक्षेप में कुछ वहना चाहता हूँ। जब कोरियाई युद्ध घारम्भ हुया है, तब से इसको समस्या के साथ घारत का गर सम्बन्ध रहा है। यह इसलिये नहीं कि हम दूसरी के भामले में हस्तक्षीप कर चाहते हैं या किसी को धमवी देना चाहते हैं, बिल्क इसिलए कि समस्या को सुलक्षाने ये सहायना करने की दृष्टिंग क्रम्य राष्ट्रों को श्रोशा हमारी दियति अधिक प्रच्यों है। वहाँ सवर्ष-रत राष्ट्रों से हमारा सम्बन्ध मित्रतावृर्ण है। हमने कोरिया को विपत्ति प्रस्त जनता के प्रति अपनी जिम्मेनारी महत्तुस की और यह प्रवक्त इच्छा उसन्त हुई कि कोरिया का सर्वनाय और इवस किसी भी मूल्य पर रोवा

'मै पिछला इतिहास नही दहराना चाहता । हमने घनेक बदम उठाये जिनका फल तरकाल नही मिला, लेकिन बाद में जिन्हे सही मान लिया गया । गुदूरपूर्व की स्थिति के सबच में सबसे पहले हमारा घ्यान जिस बात पूर जाता है, वह है धाजकी अस्वाभाषिक स्थिति । जब तक महान् देश चीन से वार्ता नहीं की जाती, तब तक कोई प्रभावकारी-कार्य पुरा नहीं हो सकता। यही कारण है कि हमने प्रारम्भ में ही चीन को मान्यता प्रवान की और समुक्त राष्ट्र सघ एव उसके थाहर अन्य देशों से भी इस नीति की बिना इस बात का व्यान दिए अपनाने का मनुरोध किया कि वह चीन की नीतिपसन्द करते हैं या नहीं चीन सम्बन्धी तच्य विस्कृत साफ है और में समझता हू कि उसे मान्यता न प्रदान करना बुनियादी रूप में सयक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र और उसकी भावनाओं का उलघन करना है। जोई भी यह नहीं कह सकता कि सयुक्त राष्ट्र संघ से एक ही नीति का अनुसर्ण करने वाले राप्टो के प्रतिनिधित्व की प्राप्ता की जाती है। दुर्माग्यवश सयुक्त राप्ट्सघ में यह घारणा घर करती जा रही है। परिएामत भीन ऐसे विशाल राष्ट्र से इस प्रकार का व्यवहार किया गया मानी उसका प्रस्तित्व ही नहीं है और चीन से दूर स्थित दीप को चीन या प्रतिनिधि मान निया गया है। यह बसाधारण बात है। भेरी समक्त में यह तथ्य ही सुदूरपूर्व की समस्या का मूल है। वास्तविकताओं की उपेक्षा स्वामाविक रूप में धस्वामाविक नीति और नार्यक्रम की और ले जाती है। यही हो रहा है।

"जुछ कास पूर्व चयुक्तराष्ट्र सच के विशेषित सन्वन्धी प्रस्ताव पेश वरने से पूर्व हम लगातार चीन, युनाइटेड किंगडम, सयुक्त राष्ट्र समेरिका तथा अन्य राष्ट्रो की नुख परेसानी महसूस होती, गयोगि इससे सहयोग की हमारी हो समाजा है लेकिन पितर भी हमने काणी प्रगति की । जिन सिद्धान्तों को हमने निर्मारित किया जनमें धीर प्रस्तान में कोई बड़ा प्रत्यर न रहा, फिर भी सम्बन्धियत देशों के पास हमने उसे लेका है कोई बड़ा प्रत्यर न रहा, फिर भी सम्बन्धियत देशों के पास हमने उसे लेका हम स्वत्य को पेवा निके कुछ दिन बीत चुके हैं। सदन को बाद हमने प्रत्य कोर तत्काल इसे पस्तीकार कर दिया। तब हमें यह बातन पास कि स्वत्य और तत्काल इसे पस्तीकार कर दिया। तब हमें यह बातन पास कि स्वत्य और तोकाल प्रतिक्रमा क्या होगी। घमन में च्याहीं हमें मुचना जी कि हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। इस होगी शास में स्वत्य हमें प्रत्याव बाविच ले लेवा चाहिये या। यह सत्य है कि केवल कियी प्रत्याव को स्वत्य केवा केवल केवा चाहिये या। यह सत्य है कि केवल कियी प्रत्याव को स्वत्य का प्रतिक्र केवल हम हमें अस्ताव को स्वत्य केवल केवल केवल हम हमें प्रस्ताव को स्वत्य केवल हम हमें अस्ताव केवल हम स्वत्य केवल हम हम हम स्वत्य हम सहस्य हम स्वत्य स्वत्य

'अप्रेक बार राष्ट्रसंग में हमारे हारा प्रस्ताय प्रस्तुत किये जाने हें पूर्व सहुत से दूसरे सोगों का चल साक्षमणारमक रहा थीर निस्तर्येह उन्होंने हिमती स्विक खराब कर दी होती । यदि ऐसा व्यवस्य साता तो हम उनसे सहमति प्रकट म करते और हमारा मत उनके विषय होता। एक सा पूर्वी बोरोप के किसी क्षम्य राष्ट्र हारा प्रस्तावित प्रस्ताव में तक्षणल युद्ध विराम पर जोर विया गाया था। हमने युद्धविदाग का स्वागत ही किया होता, सेकिन स्पष्ट या कि यह प्रस्ताव स्वीकार म होगा। अमेक राष्ट्रों ने यह महसूब किया कि पूर्व एक वर्षे विदास की वह सुक्त का कि यह प्रस्ताव स्वीकार म होगा। असेक राष्ट्रों ने यह महसूब किया कि पूर्व ऐस कर की वह सुक्त की स्वाप के स्वाप के स्वाप के साव की वह तय न होगा। इसित्वी उन्होंने बार्त तब तम जारी रखने के कार्य की वह तम होगा। इसित्वी उन्होंने बार्त तब तम जारी रखने के कार्य की वह तम होगा। इसित्वी उन्होंने बार्त की तमताय में प्रमुक्त को कार्य की तर्यों का हो आथ। बहु तक हमारे प्रस्ताव का सम्बन्ध था, यह कठिन कार्य था। इसित्व हमार कर से समर्थन हमार कर से समर्थन स्वाप का सम्बन्ध था, यह कठिन कार्य था। इसित्व हमार कर से समर्थन हमारे प्रस्ताव का सम्बन्ध था, यह कठिन कार्य था। इसित्व हमारक रूप से समर्थन हमारे हमार इसित्वी हमारक हमारे प्रस्ताव का सम्बन्ध था, यह कठिन कार्य था। इसित्व हमारक रूप से समर्थन हमारे हमार इसित्वी हमारक हमारे हमारे इसित्वी हमारक हमारे हमारे हमार इसित्वी हमारक हमारे हम

जहां क्राय देश कोरिया के मस्ते के लिए घपनी अलग-अलग राय देते थे, नहीं नाष्ट्रस-गेहरू अपनी एक आर- नर और ने कि नारि कीरिया की समस्या इल करनी है सो चीन को संयुक्तराष्ट्र संघ में स्वाल मितना चाहिए। धपने २४ जनवरी १६५१ के भाषण में श्वासदिण्डया रेडियो पर आपने कहा—

'धाज सबसे खिमक प्रबल समस्या सुद्ध सूत्र में बांति स्थापना की है। कई
महीने से कोरिया में पैद्याचित्र मुद्ध हो रहा है, जिसमें हजारों निर्देष व्यक्ति
कुरवान हो चुके हैं। मेरे निचार में यह सत्य है कि उत्तरी कोरिया की थ्रोर से
सात्रमस्य हुया, लेकिन यह भी सत्य है कि सभी सम्बन्धित देशों में कोई भी
पूर्णत तिदौर नहीं हैं। पिछने साल से था इससे भी अधिक समय से हम यह
धदुरीय करते रहे हैं कि लेक संबंध की विद्य परिषद में चीनी गणतात्र की
सी स्थात दिया जाता चाहिये, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब मिणकार लोग
पक्त भक्तक करते हैं कि की के सम्बन्धित समुद्र अप स्वाप आरे अब मिणकार लोग

## स्वीकार कर लिया जाता तो विश्व की स्थिती झाव की स्थिति से जिन्न होती।' पानमन जीन बार्ता

युद्ध विराम वार्ता के सम्बन्ध में भारत की मधील पर १३ राष्ट्री ने उस समय सयुक्तराष्ट्रीय कीजो से मधील की जब वह ३० महास से नीचे दिलगी। कीरिया से उत्तरी कीरिया की फीजो को पीछे हटा रहे ये कि सयुक्त राष्ट्रसथ की सेगार्थ ३० सक्षास से मागे न वहें, मगर सयुक्तराष्ट्र सथ की सेनाम्रो ने इस पर च्यान न दिया और उसकी सेनाएँ ३० स्रक्षास को पार कर गयी, और कही कही दो चीन की सीमा पर भी सम सारी हुई। तब मजबूरन चीन को भी युद्ध में सम्मानत होना पडा।

पण्डित जवारलाल नेहरू ने ७ दिसम्बर १९५० की लोकसभा में झपने एक भाषण में कहा था---

'तेकसबसेत स्थित हमारे प्रतिनिध ने काफी ऐशियाई देशो के प्रतिनिधियों से परामर्त करने हे बाद समुकदाएं राज में यह प्रस्ताव रक्षा कि चीन की सरनार ते बिराम सांध करने के लिए राजी होने और यह घारवावन देने को कहा जाय कि चीनी सेनामें वेट घात्रास पार न करेंगे। ""हमारे प्रतिनिध सी ते० एक राज ने यह प्रस्ताव रक्षा और प्राय सभी एशियाई देशो ने इसका 'किया। भासूम नहीं कि चीन सरनार की प्रतिक्रिया क्या होंगी सीक्त हम धपने प्रतिनिध द्वारा उठाए गए कदम का स्वागत करते हैं।"

पर भारत की वात चीन ने न मानी, शायद यह उसका बदला था, जब संयुक्तराष्ट्र शप की फीजो ने भारत की बात नहीं मानी थी। पर सोतियत रूस के प्रतिनिध श्री जैंकब मिलक ने २३ जून १६४१ को म्यूयार्क रेडियो पर सुद्ध

विराम के बारे में अपने एक माप्स्य में नहा--
"सौरियत जनता यह निक्कात करती है कि आज की सर्वाधिक जिटल समस्या, कीरियामें सत्तर समये की समस्या भी सुलमायी जा सक्ती है। साहि-यत जनता का यह विर्वाण है कि प्रयम चरुए ने रूप में युद्धवन्दी की बार्ता युद्ध रत राष्ट्रों के बीच प्रारम्म होनी चाहिए।"

थीं जैकन मिलक की घोषणा महत्व'पूर्ण थी। इसके तुरन्नबाद ही माहरी स्पिति प्रमेरिकी राजबूत ने श्री मामिकी से मेंट की बौर श्री मिलन के भाषण का रुपप्टीकरण चाहा, तो छन्होने बताया कि युद्ध विराम के लिए दोबारों अस्पन्त 'मावस्पक हैं। (१) युद्ध बन्दी ग्रीर (२) केवत सीनेक प्रवेगी पर विचार।

इत स्युश्निस्ट के बाव कीरिया में सबुवनराष्ट्रीय सैनिको के जनरस श्री रिजय में व प्युश्निस्ट कमान से सम्बन्ध स्थापित किया भीर पानसूज जीन में विराम सिन्म की बातकीत के लिए तैयारी धारफ्त पर थी। व गंकी दिन ती यो ही भापत की चलवल में निकल गये। बडी मुक्तिक से चीदह दिन बाद युढ- विराम सिष्म के लिए दो बात तय हो पाथी (१) कोरिया में युढ बन्द परने की मूलवार्त में रूप के मार्त तय हो पाथी (१) कोरिया में युढ बन्द परने की मूलवार्त में रूप से मार्त तय हो पाथी (१) कोरिया में युढ बन्द परने की मूलवार्त में रूप में ससीनन क्षेत्र के लिए सीना वी सेवा तय परना और (२) युढ बन्दी और विराम सिप्त की धार्न पूरी वरने में सिल स्वतस्या और रूप त्यान सिप्त की साम्य के स्वयंदन, उत्तके मार्यवार भीर पार्च का निद्धान सीमानित होगा।

मेयत तीनन हुद बन्धी की रेखा निहिन्त बन्दों में बाद महोने का सन्धा समय विकल गया, भ्रोद इस प्रकार २७ नवानद १९४१ को यह मबस्या इन हो सनी। दुसरी बात फिर उत्तकन में यह गयी। कितने हो राजनीता प्रत्न सामने भ्रा गये, पर फिर भी निशी न किसी वरह तय हो गया कि सन्धि नामु होने के तीन माह बाद भ्रामसी बातजीत ने द्वारा कोरिया से विदेशी सेनाय हटाने भ्रोर शातिपूर्ण ढग से कोरिया की समस्या के हल ैके हेतु उच्चस्तर पर राजनै-तिक सम्मेलन भ्रायोजित किया जाय ॥

जब १६ प्रक्तूबर सन् १९५२ वो समुक्तराष्ट्र सध की साधारण सभा की मीटिंग हुई वो उसमें वोरिया का प्रका भी सम्मितित कर सिखा गया, बहुत में भाग लेने के लिए दिलाओं कोरिया के प्रतिनिधियों को भी जुलाधा गया। इस सभा के प्रकार की प्रियत्ति ये। उन्होंने ५ दिसक्वर को एक सार हारा समुक्त राष्ट्र एक के दल की सुकना उत्तरी कोरिया के विवेश गर्मा की भेजी।

उत्तरी कोरिया के विदेश मन्त्री ने श्री प्रियक्षन को अपने उत्तर में एक तार भेजा, जिसमें उन्होंने अपनी स्थित स्पष्ट कर दी और बताया कि कोरिया का शास्तिपूर्ण इस कैसे हो सकता है। तार पूरा इस तरह है—

'१ दिसम्बर १६५२ का मेवा हुमा धापका तार हमें मिला, यह सार राष्ट्र सम की व्नेनरी बैठक से इसी साल ३ दिसम्बर को स्वीकृत कोरिया के प्रका पर सागो कार्यक्रम की १६ मीं बात पर सथा कथित प्रस्ताव के सम्बन्ध में या।

'इम संवन्त्र में कीरियाई जनता के जनतन्त्र की तरकार ने युक्ते यह कहने का मादेश दिया है कि हम समम्मद्रे हैं कि उपरोन्त प्रस्ताय के पीछे न सिर्फ वह कानुमी ताकत नहीं हैं, जो कीरियाई प्रश्न के हलते सम्बन्धित प्रस्ताय के पीछे होनी चाहिये बल्कि कीरिया में मुमेरिका के पूजित हम्लावर सुद्ध को तुरन्त रोकने तथा सान्ति पूर्ण उपायो से कीरिया के प्रश्न को हल करने में भी पह मग्राय है। कीरिया की जनवादी तरकार यह भी समम्मद्री है कि यह एक सम्याय पूर्ण प्रस्ताय है जिसका जहरूव स्रोतिका की बीचता पूर्ण साजितों का समयी करना है, जो कीरिया में दुश्तापूर्ण हमलावर युद्ध को जारी रखने स्रोर फैलाने की योजना बना रहा है।

'कोरियाई जनता ने जनतन्त्रको सरकारसमक्षती है कि यह 'प्रस्ताव' कोरि-याई जनता की तथा विश्व की तमाम जनता की फौरी मानी और चातिप्रिय इच्छा प्रभित्तापाग्रो से जरा भी मेल नही खाता ।

'इसी वर्ष १७ धक्तूबर की कोरियाई जनता के जनतन्त्र की सरकार के मादेश पर मेंने साग की यी कि राष्ट्र सघ की जनरन प्रसेम्बली के प्रसिदेदान में जब कोरियाई प्रश्न पर बहुस हो, तब कीरियाई जनता के जनतन्त्र के सरवारी प्रतिनिध भी उसमें भाग लें। मैने घोषित कर दिया था कि हमारे प्रतिनिधियो की चनुपस्यिती में यदि कोई वहस हुई और प्रस्ताव पास हुये, तो कारियाई जनता के जनतन्त्र की सरकार और समुची जनता उन्हें गैर कानूनी समकेगी। जिस भी राज्य और उसकी जनता का माग्य अन्तर्राष्ट्रीय सभामी में निपटाया जा रहा हो उस राज्य और उसको जनता के सरकारी प्रतिनिधियो को धपने विचार ब्यक्त करने का मौका देनान सिर्फ समस्या के न्यायपूर्ण हल के लिए एक जरूरी दातें है, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय समाग्री के जनवादी ग्रीर स्वतन्त्र रूप में काम कर सकने की भी जरूरी धर्त भीर सम्य समाजका एक मोटा सिदान्त है। लैकिन इस सबसे बार्ले मूँदकर राष्ट्र सब के ब्रधिकांश संदस्यों ने धमेरिकी शासक वर्ग के इसारे पर कोरियाई जनता की केन्द्रीय सरकार की न्यायपूर्ण प्रार्थना को हुन रा दिया, उन्होंने कोरियाई प्रश्त पर बहुस में कोरियाई जनता के मियकारी प्रतिनिधियो नो भाग से सकते से विचत रक्षा और लीसिडगमन (सिग-मनरी गुट के प्रतिनिधियो) को, जिनको कोई वानुती हक हासिल नही धीर जिस समूची कोरियाई जनता पृंगा की दृष्टि से देखती है- बहस में भाग लेने दिया। 'इसका क्या कारला हो सकता है कि अमेरिका के इहारे पर नाघने वाले

 की माक्षो में भूल फोनने तथा दुनिया ने जनमत को पीका देने की गरज से समेरिका के इतारे पर यह गये, इस गैर कार्तुनी 'प्रस्ताव के मसीरे' का भे निरोध समेरा है। यापने जो प्रस्ताव स्वीकार किया है उमे हमारी सरकार नहीं मान सक्ती—सीर उसी तरह प्रदब्ध-द्वां की वाधिती के प्रमन पर प्रस्ताव की भी यह स्वीकार नहीं कर सकती। १२ अगस्य ११४६ ने जैनेवा समक्रीते के एक-पम स्वीकार नहीं कर सकती। १२ अगस्य ११४६ ने जैनेवा समक्रीते के एक-पम स्वीकार की मोजूर होते हुए भी आवने जो प्रस्ताव स्वीवार किया है, यह प्रमेरिकियों के रावास्त्रिक पर स्वावारित है, और क्षेत्रिकार उस पर, सब हुआ है।

'सारी दुनिया जानती है उसकी इस वे मिसाल माग का बास्तविक मर्थ है-हमारे पक्ष के बीरी पर अत्याचार करना और उनके मनीवल की तीडना। इस माग का वास्तविक बार्च है---जनरन 'जाच पडताल' भीर 'पूछ-ताछ' बरना । उसके साथ ही पाशविक दबाद बाला जाता है, यहा तक कि निहत्ये लोगी ने इत्यानाड रचाये जाते हैं। इस धमानुधिक सिद्धान्त का एकमात्र उद्देश्य है---कोरियाई और चीनी युद्धवन्दियों की एक बहुत बढ़ी संख्या को किसी न निसी मूल्य पर रोक रखना। इस तरह का शिद्धान्त तो अमरीका और उसकी कठ-पुत्रलियों में हमलावर उद्देश्यों और इच्छायों के अनुक्त ही हैं। वह कौरियाई मुद्ध का प्रगत शान्तिपूर्ण उपायो से नही, बहिक युद्ध के द्वारा न रना चाहते हैं। कोरियाई जनता नो अमरीका को कोई भी घोखा-घटी, कोई भी फौजी घमकी हरा नहीं सकती, धुटने नहीं दिका सकती। कीरियाई जनता जानती है कि वह अपने देश की प्राजादी और स्वाधीनता के लिए सह रही है। यह बात समे-रिशा के दुस्साइसिजों को बहुत पहले ही मालूम हो जानी चाहिये थी। अगर राष्ट्रसय, जैसा कि आपके तार में बताया गया है कोरिया में शीझ से शीझ युद्ध बन्द करने के लिए बास्तय में प्रत्येक कोशिश करने की तैयार है तो उसे दोग का मार्ग त्याग देना चाहिये। उसे कोरियाई प्रश्न को सचमुच न्यायपूर्ण दम से हल करना चाहिये और इसके लिए, सबसे पहले और सबसे प्रधिन, यह नरना चाहिए कि वह कोरिया में तुरन्त युद्ध वन्द करे।

'जपर वही गई वातों के आधार पर मै चाहुँगा कि आप जनरल प्रसेम्बली

- के ग्रध्यक्ष की हैसियत से बावस्थक कदम उठायें । ताकि—
- (१) मोरिया में युद्ध को जारी रखने तथा फैलाने की इच्छा से चलाई जाने बाती ग्रमरीवा की धाळमणास्मक नीति पर पर्दी खानने के उद्देश से जनरल प्रयोग्नती ने जो उपरोक्त स्थाकधित प्रस्ताव ग्रैर कानूनी दग से पास किया है, उसे रह किया लाग ।
- (२) इसी वर्ष १० छोर २४ नवम्बर को सोवियत सम द्वारा पेरा किये गए प्रस्ताव के माधार पर, जिसे समस्त दुनिया की सान्ति प्रेमी जनता का उत्साहपूर्ण समयंन छोर स्वीहति प्राप्त है, कोरिया के मुद्ध को सुरत बन्द कर के लिए मोर कोरियाई प्रकुत के लान्ति पूर्ण हुल के लिए उपायी पर विचार किया जाय छोर कहम नताये जायें।
- (व) कोरियाई जनता के जनतन्त्र के अस्तिनिधियों को, जो कोरियाई जनता के तच्चे प्रतिनिधि हैं, राष्ट्रसथ के सगठनों में कोरियाई प्रश्न पर बहुस में भाग सैने का हक दिया जाय।
- (Y) पानमुनजीन के सन्य बातांसाप को अग करने बातों को कठपरे में खरा किया जाय, प्रभाद प्रभारीको पक्ष के अतिनिधियों को कठपरे में खड़ा किया जाय, विन्होंने कोरिआई सन्य बातां के अनिश्चित काल तक के लिए स्थिगत होने की घोषणा एकतरका डग से करदी—उस सन्यि बातों को स्थिगत करने की घोषणा कर हो, जिसमें केवल युद्धबन्धियों के प्रशन को छोड़कर सभी युनि-माबी प्रशन हक कर लिए गए थे।
- (४) राष्ट्रसम के फट के नीचे अगरीकी धाक्रमण्यारियो द्वारा उत्तरी कीरिया के कपरो और गावो की शानितपूर्ण जनता पर होने वाली पाशियक यमवारी बन्द की जाव।
- (६) हमारे पक्ष के युद्धबन्दियों नो अबरन रोक रखने के उद्देश्य से उन पर बाये जाने वाले जुरुयों नो फीएन बन्द निया जाय । हमारे पदा के युद्ध-वन्त्रियों के बाय अमानुमन्त वर्तान तुरन्त बन्द किया जाय । दक्षिणी कोरिया में युद्ध बन्दियों के खेंगों में रचाये जाने वाले हत्यावाडों भीर अवर्ष स्नातन नो पुरस्त बन्द किया जाय ।

(७) धनतर्राष्ट्रीय भानून वे सापदण्डो और सानव चेतना के सापार पर ग्रमरोकी युद्ध सपराधियों को नडी भजा दी जाय, ताकि धनतर्राष्ट्रीय कानून और सानवीय भावनाथों के सापदण्डों को बेरहमी से रोंदते हुए रेन कानूनी क्लिस के हिप्यारों, कीटालु युद्ध और रत्नाविन हिप्यारों का प्रयोग करने-नाले, तथा उत्तरी कीरिया की शानिवपूर्ण कनता को नष्ट-अष्ट वरने की दच्छा से बल्लेखान के बुतरे तरीके धन्याने वाले धमरीनी युद्ध-सपराधी धननी दुएता-

रा रत्सामा के दूसर तराक घपनाच वाल अमराना बुढ-अपराचा अवना बुढ्या-पूर्ण कार्रेदाइयो की न दुहरायें। 'यदि राष्ट्रस्य के 'यहुमत' ने तमाम कोरिया की तथा समूची शान्तिपूर्ण जनता की झाशाधी को स्थान करने वाले, इन न्यायपूर्ण सुफावो को दुकरा दिया, तो कोरिया में युद्ध को जारी रखने की पूरी जिम्मेदारी राष्ट्रस्य के उन

देती पर होगी जो प्रकट मा अध्यक्त रूप से कोरिया में समरीका की हमलावर जीति का समर्थन कर रहे हैं। 'में आपसे यह भी कह हूँ कि आप पास्ट सच के सभी सदस्य देशों में समक्ष

में प्राप्त यह भा कह दूं। के आप राष्ट्र संघ के सभा सदस्य दशा के समय मेरे इस यमान को वितरिक्ष कर दें।

'ग्रष्टमक्ष महोदय, ग्रपने प्रति सेरी यहरी सम्मान भावना को स्वीकार कीजिये।'

कोशिय ।'
पानमुत्रजोन में चलने वाली वाली १६५३ के धर्मल में सफल होती हुई दिलाई
है। बीमार लोर पामक विविधों की धरला बदनी के सममीते पर दोनों पही
है १९ धर्मल १६५३ को हस्ताधर कर दिए धीर इतसे धावा होने लगी कि
जबरी ही दूसरे प्रदन भी मुलक्षजांमी धीर धानि से कोरिया की समया हल हो
अहम राष्ट्रवा भी मुलक्षजांमी धीर का दस सिधातों में भाग केने वाले
प्रमुख अधिकारी तींपटमेल्ट जनरल हैरीमन ने यह प्रस्ताव रखा कि सिदामसिधा सममीते ने भन्तरगत धपने देश में चौटेंगे से इनकार परने वाले योज्यों
के निर्मास सरका ने स्पर्म पानिश्वान नियुक्त किया आया। पर दूसरी और
के प्रतिनिधयों ने निप्पत्य सरका को न तो स्वीकार ही किया थीर न नस्तान
पर ही सिपा थीर फलस्वक को न तो स्वीकार ही किया थीर न नस्तान
पर ही सिपा थीर फलस्वक वाले प्रमुखे दिन ने लिए स्थित हो गई। इसके
वाद कुछ ऐमा दिनाई देने नगा कि स्स और चीन भारत की धीर प्रावर्षित हो

तक ने की। जहाँ एक धोर प्रमेरीना भारत ना विरोध कर रहा था, रूस भारत के पक्ष में प्रस्ताव उपस्थित कर रहा था। श्री विश्वास्था ने प्रपने प्रस्ताव मंत्रहा कि—"शोरियाई सम्मेसन में प्रमेरीका, फिटन, फाल्स, सोवियत एस, जीन, भारत, पोतेष्ड, स्पोडन, वर्षा, दिवाणी और उत्तरी फोरिया भाग दें।' मगर समेरिया के प्रस्ताय में जितके भीतर भारत का रहने का विरोध निया गया है, जब पानिस्तान ने रामधेन किया, तो पढ़ीसी देश के इस प्रकार के व्यवहार की देख-कर भारत ने स्वय उससे हट जाना चाहा।

पर कोरियाई राजनीतिक सम्मेसन के सम्बन्ध में राष्ट्र सध में कोई निर्णय नहीं हो सना।

#### युद्धबन्दी

२७ जुलाई १९५३ के समझीते के अनुसार भारत ने कीरिया में अपनी सैंना भेजने का उत्तर दायत्व बहुन करना स्वीकार कर सिया और पांच अगस्त की अपना पहला फीजी दस्ता कीरिया भेज दिया । कीरिया में भारतीय फीज ने जो निर्मक्षता से समझीते का पालन किया सित्ता से पैता उदाहरण कोजने पर भी नहीं मिलेगा । लगजग सभी देशो ने माना कि सटस्य राष्ट्र वापिसी आयोग और सरकार सेना—धोनों के आरसीत जकतरों और सैतिकों ने निष्यक्षता के साम अपना कर्तव्य पूर्ण किया । अमेरिका के हपकता के किस की कि कि सी भारतीय सिता की साम अपना कर्तव्य पूर्ण किया । अमेरिका के हपकता के कहा की सी, जितसे भारतीय सिता के कि उद्योग कोरिया ने वल प्रयोग सक की समझीते दोता । समझीते की छताँ तक की दक्षिणों कीरिया ने तोड दिया, और हाता । उत्तरी कीरिया तथा चीन के सैनिकों को असरन कैम्पो से छोडकर ताइ- सान नेव दिया । जहां व्यावकार शैक की सरकार है । गगर भारत प्रतिम समम तन त्या पर उटा रहा, वह विश्वी जीरिया ने प्रमक्ती से कर कर प्रपत्न विर्वे य साना न हमा ।

२४ सितानय १९५४ तक आरतीय फीज ने समस्त युद्ध विदयों को अपनी देख-रेज में थे किया । हिन्द नगर (आयोग का दपतर ) घीर नई दिल्ली के योज येतार के तार का सम्बन्ध जीड लिया गया । तदस्य राष्ट्र वापसी आयोग ने बडी चीझता से अपने कार्य करने के जुछ तियम बना लिये थीर युद्ध विदेशों के नाम एक संदेश में एलान कर दिया कि वह निर्मय होकर अपने देश वापिश जाने न जाने की बात आयोग से कह सकते हैं। उन्हें यह भी बता दिया गया कि २६ दिसम्बर की विदिशों के देशों के प्रति-निय उन्हें उनके अधिकारों के बारे से समक्षा देंगे। और जो बन्धी ६० दिन तक अपने निर्णय के आरे में नहीं बतायें ने उसके बाद ३० दिन और सर्वक्षत तैना के अपदर में रहेगे, और इस बीच राजनीतिक सम्मेलन जो भी फैसता करैया, वह मान विदा जायेगा।

पहले ही दिन एक अधटित घटना यट गयी-

पहल हा कि एक अपाटत घटना पट नेगा—

"जिल्ल दिन कि निवास के समस्तार के का का आरम्म होने वाला था, उसके

एक दिन पहले ही सरक्षक केना के कफारों और जवानों के पैसे तथा पतुरता

की परीक्षा का समय था गया। श्लोकी छुढ़ बन्दी नेजर एमन एसने एक प्राप्त मेंजे

कार प्रसीट कर धपने कहाते में से गये और कहने तमे जब हक वापस मेंजे

गये उनके साधियों की साथत न हुलाया वायेगा तब तक मेजर प्रेवाल न छोड़े

जामेंगे। जब बन्दी मेजर प्रेवाल नो पत्तीट कर से जा रहे थे, उस समय लास

गायक ठाकुरिवह उनकी राहासता के लिये अपनी जान को खतरे में आक कर

सीत किर में गये। हुक्त बनियां ने मेजर देवाल को भीतर ही रोक लिया

था और दीय वही धमकी नरे और हिंतासक ढग से बाहर प्रदर्शन कर रहे थे

सरक्षक सैना के सेना पति गेजर जनरल औराट ने इस समय बडी पढ़ा
गया।" (हिंद्यसान)

वहीं कोरिय दक्षिणी कोरिया की बोर से की गयी किसी प्रवार पर विदेयों द्वारा उपडव करा दिये जायें। विदेशों से सम्बन्ध वनाने दिलिंगी कोरिया ने उनके पात वायर्तस तक मेंज दिये। हो गिनती ही न भी। मगर मारतीय फीज के झाये उसकी एक भी न कराने में तो दिलिंगी कोरिया सफल हो गया, मगर दभी के अ कोरिया जो नतीजा निकासना पाहता था, वैद्या नतीजा भारतीय इस प्रकार मारत ने कोरिया के सम्बन्ध में भो नीति ग्रह्म की उससे दुनिया को पता चल गया कि भारत की नीति, पंडित नेहरू की नीति शान्ति भीर पिश्व

रैमाने के उपद्रव की दक्षिणी कोरिया ने सैयारी की थी।

के ब्रन्य राष्ट्रों से भाई चारे की नीति है।

चतुर्थ अध्याय

शान्तिका नयादीर

# चतुथ अध्याय

### पहली वात

चीन धौर भारत बिरव में दो ऐसे देश हूँ, जिन्होंने कभी भी भागस में युव नहीं किया, धौर सदैव एक-दूसरे वे मित्र वते रहे। बढि हम मीर्ज-नाल के इति हाम के पाने पकटें सो हमें बहुएं पढ़ने को मिकता है कि उस समय चीन भीन भारत में यहरी मिनता थी, चीन का राजदूत हमारे देग में रहता था। कर्ष चीनी विद्वानों ने खलोक समय के भारत की वडी प्रवस्ता तिस्ती है।

पमें के अमुसार भी बाज का जीनी धर्म, बीढ़ वर्म हुमारे देश की ही दैन है। यहांव काल में ही हमारे देश से बौढ़ वर्मावसन्त्री चीन, जानान सुमिना की माना की गये से, और उन्होंने पूरी स्वतन्त्रता के साथ अपने धर्म का प्रचार वहीं किया था, जिसका उदाहरएंग वहीं आज भी बीढ़ धर्मावलिनियों से के प्रस्त है, जबकि भारत में बीढ़ वर्म के भववेंग नाम माना को दोप रह गये हैं। पीराएक भारत में बीढ़ वर्म के भववेंग नाम माना को दोप रह गये हैं।

िमता बनी रही। परित नेहरू परतन्त्र भारत में भी चीन गये थे। ज्यानकाई शव परित नेहरू का महरा मित्र या, मगर इसना व्ययं परित नेहरू और ज्यान-काई शेन की सिन्द्रता नहीं, वरन् भारत और जीन की गहरी मिनता भी, क्योंकि ज्यान के पतन के परजाल जीन की नगी कमाजवादी सरकार में गदि किसी देश का सबसे पहते बीव्य सम्बन्ध हुआ तो वह भारत ही है।पहित नेहरू की सिमता जीनो जनता से थी, न कि वहीं के ज्योंका प्रोध ज्यानगई से । बील्य परित महरू ने कई थार ज्यानकाई बेड की मुझे सब्दा में भर्तना की है, थीर कार मीसा के प्रस्त पर धनरीकी दक्षण दाजी की बुरा बताया है।

जब भीन में नये परिवर्तन हो रहे थे, तो हपारे देश के नेता जन्द बढे प्यान के साब देख रहे थे। और ज्योंही चीन में जनवादी रास्टार की स्थापना हुई, हमार देश से अभ्यानित स्ववित चीन गम्ने समें। चीन सरनार ने बहुत सी की निमानार भी दिया। इस मवका एक कारण है, ग्रीर उसके लिये हमें वर्तमान या पुरातन काल की सम्पता भीर सस्कृति को देखना पढेया।

चीन छोर भारत को यदि एविया से खलग कर दिया लाय तो सेन एतिया में जबहिं। तथा रहता है। दोनो देवों की मामादी में बिंद रूस तो मामादी मोर जोड़ दीं (आप तो इन तीनो देवों) नी आवादी सारी दुनिया की आवादी तो आपी मामादी हैं। इसी तरह से हमारे देश और चीन मा दर्शन लगभग मिलता-जुलता है, सारह्वतिक सम्बन्धों में भी विदोष गेद मही हैं। यदि हम बीनी नामो, में, बिना हर-फेर के केनल कुछ मानाएँ बदलें तो पूर्ण क्पेश्स नहीं हैं। मादि हम बीनी नामो, में, बिना हर-फेर के केनल कुछ मानाएँ बदलें तो पूर्ण क्पेश्स नहीं हैं। कि निवासियों, के नाम भारतीय नाम वन जाते हैं, इस तरह हमें सीचना पडता है कि नीनि और भारत में अन्तर कुछ भी नहीं है, और जो है वह नाम भान का है।

की हैं। भी तीति के हिन्दुस्तान की उत्तरी पूर्वी सीमा की न नी सीमा से सिनी हुई है, अर्थात् तिज्वत की न न प्रदेव हैं, और जनमग तिज्वत की सारी सित्ती हुई है, अर्थात् तिज्वत की ना प्रदेव हैं, इस पुरानी मिनता की बनाये रखने के लिये दोनों देशों की जनता ने एक-दूबरे की घोर एक ही साथ हाय बबाया धीर फिर दोनों आजाद और स्वतन्त देश आपस में गले मिले ! विक्वा तिकायत की तो कोई बात ही नहीं थी। कुछ सर फिरो ने तिज्वत के नाम पर पिडत मेहक का मित्रता पूर्ण रख की नो भोर से फरना काइ, मगर पिडत नेहक का सकतो घता बतायी, उन्होंने खुले सम्बों में नहा तिज्वत जीन था सग है और रहेगा, हमें इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिये।

भगदा यो खडा हुया—

तिक्वत सिंदर्गे से चीन का अब रहा है, १५७५ बीर १९१८ के यीच
कितनी ही बाद इस नात को दुहराया गया कि तिब्बत कीन वा प्रग है, यगर
किटन ने तिक्वत ने बताईसामा की पट्टी एडाई कि वह अपने को स्वतन्त्र भोषित
कर है। केवल स्वशासन का जहाँ तुक प्रस्त वा, चीन ही उन्हें रक्षासन वे
सकता या, मगर साम्राज्यवादिया ने दलाईसामा की बाद में तिक्वत के भीतर
रहकर कीन के विरद्ध गरेकवन्दी शारम्य कर दी और विद्ध यर के पैमाने पर

प्रभार किया गया कि तिव्यत सदैव स्वतन्त्र रहा है, उस पर चीन का कोई प्रापिपत्य नहीं। वसाईसाया वे भी इस सम्बन्ध में भोग दो। यहाईसाया वे भी इस सम्बन्ध में भोग दो। यह एक पुलिस सारे इस जिम्में की को दी। यह एक पुलिस सारे जिस चीन ने सिव्यत की वास्त्रत में प्रमत्ते भीग थी। जहाँ किया हुन यहाये प्रुतित सेना ने तिन्यत की वास्त्रत में प्रमत कराया उन तस्त्रों से जो तिन्यत निवासियों की रोजना की जिन्यां को सम्बन्ध किये दे रहे थे, जो चीन के विच्छ तिन्यत के सीधे-सादे निवासियों की महका रहे थे। १९०६ में विट्न कीर चीन के बीच एक सम्मोता हुमा पा जसमें भी दिन ने तिन्यत पर चीन की प्रमुखता स्वीकार की थी थी इ इति सार्य कर किटेन ने तिन्यत पर चीन की प्रमुखता स्वीकार की थी थीर इति साम का सहसे ही हिन सार्य कर्जन के समय तक किटेन ने तिन्यत पर चीन की प्रमुखता स्वीकार की थी। सीच १९६१ में के महायुद्ध के पहचाद विटेन ने एक बार किर तिन्यत पर कन्ना की बेंग्रा की पी, मारा उसे प्रमुख की साम विट्न ने उस समय जो सिय की थी, मारा उसे प्रमुख की किया ने पह किया विट्न ने एक बार किर तिन्यत पर कन्ना की बेंग्रा की थी, मारा उसे प्रमुख किया पर भोगती साम उसे भी साम प्रमुख की थी। साम उसे थी। सीच साम उसे थी। सीच साम उसे सिया के साम प्रमुख साम विद्या सीच सिय कर समय जो सिय की थी, सामा उसे हुई की लानी पड़ी। तिन्यत सीर विटेन ने उस समय जो सिय की थी, सामा उसे हुई की लानी पड़ी। तिन्यत सीर विटेन ने उस समय जो सिय की थी, सामा उसने सीच एक सीच प्रमुख की कारण उन्हें सफलता नहीं। मित सकी थी।

मुद्द सिर फिरै भारतीयों ने जब इतका समर्थन किया कि तिज्बत में बीन प्रस्ताचार कर रहा है हो पंडिय नेहरू ने खुले शब्दों में चोपपता की — पिजनत का मामला बहुत साधारपर है, जब बीनी कोक गणतल्य की सरकार में तिज्बत का मुस्ति के सम्बन्ध में अपने विचार प्रपट किये थे; सभी से भारत की मोर से बीन स्थित उसके राजदूत ने चीन सरकार को भारत की समित से प्रवाद करा दिया था। और हमने ये हार्विक इच्छा जाहिए की थी कि चीन स्थिर तिज्वत शांति पूर्वक समस्या हक कर लेंगे हमने यह भी स्पष्ट कह दिया कि तिज्वत को तो में हमारी कोई क्षेत्रीय मा राजनीतिक प्रधिवाणा नहीं है। उससे हमारा ज्यापरिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध को कामम स्वते की हमारी इसा , ज्यामित के बे बताया कि इन समस्या को कामम स्वते की हमारी इसा , ज्यामित के से बताया कि इन सम्बन्धों को कामम स्वते की हमारी इसा , ज्यामित है। हमने उससे प्रपनी ये इन्द्र्य मी नहीं दिवारी कि तिक्बत का स्वायन-शासन का स्विकार जिससे प्रपनी ये इन्द्र्य भी नाई। दिवारी विस्ति का स्वायन-शासन का स्विकार जिससे प्रपनी ये इन्द्र्य भी नाई। दिवारी विस्ति का स्वायन-शासन का स्विकार जिससे प्रपनी ये इन्द्र्य भी नाई। दिवारी विस्ति का प्रपनी स्वायन-शासन का स्विकार जिससे प्रपनी ये इन्द्र्य भी नाई। दिवारी कि तिक्बत का स्वायन-शासन का स्विकार जिससे प्रपनी ये इन्द्र्य भी नाई। दिवारी कि तिक्बत का स्वायन-शासन का स्विकार जिससे प्रपनी ये इन्द्र्य भी नाई। दिवारी कि तिक्बत का स्वायन-शासन का स्विकार जिससे प्रपनी ये

भोग यह कमसे-कम शिख्ले चालीत वर्षों से कर रहा है, हम चाहते हैं वह कायम रहे | हमने से सभी बातें मैत्री साव से कही । सर्वेत अपने उत्तर में बीन सरकार में यहीं कहा कि हम घालित पूर्वेक ढग से समस्या का हत करेंगे, पर उत्तने यह भी नहीं खिपाया कि प्रश्वेक दया में चीनी सीना का 'युक्ति-अधियान' पुरू होगा !'

नहीं खिपाबा कि प्रत्येक दशा में चीनी सीना का 'धुनित-सभियान' शुरू होया।"

बब उन सिर फिर कारतीयो को इसमें भी सफलता न मिली तो उन्होंने
भारतीय रोमा को अपने प्रचार काव्य बनाया, कहोने कोशिवा की कि किसी
प्रकार चीन के विरुद्ध भारत सरकार हो जाय, मगर इसमें भी उन्हें सफलरा
मही मिली। २५ मार्च १९४४ को कोक सभा में पडित नेहक में इस स्पिटी को

भी स्पष्ट कर दिया—

"सायद कल हमारे मिनो ने हमारी सीमा का जिकर किया या, खाल कर
क्स सीमा का जो उच्चत की घोर है, और वो मैक मोहन लाइन कहलाती है!
मुफ्ते नहीं माहम कि उनके दिल में क्यो दक पैदा हमा, क्योंकि मैक मोहन लाइन

तो एक माद्रल जीज है।"

इती बीज भारत श्रीर जीन के श्रीज तिब्बत के सम्बन्ध में एक व्यापारिक इती बीज भारत श्रीर जीन के श्रीज तिब्बत के सम्बन्ध में एक व्यापारिक इति हुई जिस पर जातर के राजपूत श्री राध्यन धौर जीन के जपविदेश सभी श्री जीत हुल कूने पीविंग में हस्ताक्षर किये— जिसमें पिन्न सिद्धान्ती के साधार पर समभीता इसा।

(१) एन-दूसरे की प्रादेशिक ग्रखण्डता और प्रभुता का आदर करना।

(२) एन-दूसरे पर कभी आक्रमराम करना।

(३) एक-दूसरे के अन्दरूनी मामलो में दखल न देगा।

(४) समता और परस्पर हित की नीति अपनाना ।

(५) दाति से साय-साय रहना।

श्रीर इन सांघ के परचात् तिब्बत थीर मारत के बीच थीर भी गहरी निवता स्यापित हो नई । तिब्बत से व्यापार पहुंचे से श्रीषक बढ़ गया । इस समझीते के परचात् रोनों देशों के प्रति निषियों ने एक-दूतररे के नाम जो एक-सा पत्र तिखा

या उससे भी यही प्रकट होता है। इस पत्र का ऐतिहासिक महत्त्व है, और इसका मुख्य भाग इस प्रवार है---

- (१) भारत सरकार खुशी से इस पत्र व्यवहार की तिथि से ६ महीने के भीतर उन फीजी रक्षा बलों को पूर्णतः हटा लेगी को द्वा समय जीन के तिब्बत प्रदेश में यातुंग धीर क्यात्से में है। जीन की सरकार इस काम में सुविधामें धीर . सहागता रेगी ।
  - (२) भारत सरकार ने, चीन के तिब्बत प्रदेश में डाक, तार प्रीर पब्लिक टैलीफोन भी जो व्यवस्थाएँ की हैं, उनको वह सामान सहित उचित मुख्य लेकर चीन सरकार के हवाले कर देगी। इस सम्बन्ध में झावययक कार्यहों चीन में भारत के सूताबार धौर चीन सरकार के विदेश विभाग के बीच मजीद बात-चीत से तम की जायेगी और यह बात बीत इस पन-स्थवहार के गश्चात सुरन्त सुरू हो जायेगी।
  - (३) मारत सरकार खुवी से चीन के तिब्बत प्रदेश में अपने बारह प्राराम घर उचित मूल्य लेकर चीन सरकार के हुवाले कर देगी। इस सम्बन्ध में धाव-स्थक कार्रवाई चीन में भारत के हुताबास और चीन गरकार के विदेश विभाग के बीच मुचीद बात-चीत से तब की लायेगी।"चीन की सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि ये घर काराम परो के स्थ में ही रखे जायेंगे।
  - (४) चीन की सरकार स्वीकार करती है कि चीन के तिक्रत प्रदेश में बातु ग चीर म्यासे में भारत सरकार की व्यापारिण एवंसियों के प्रमुत्ते वा चहार दीवारों के सन्दर जितने नकान है, वे सब भारत सरकार सरकों है। यास रखेंगी। भारत सरकार अपनी एवंसियों के सहासे या चहार बीवारों के प्रन्यर की ताब जमीन को चीन की चोर से पट्टे पर रख सकती है। भारत सरकार स्वीकार करती है कि चीन सरकार की व्यापारिक एवंसियों वानिनयोंग और काक में में सपने स्तीमान के लिये भारत सरकार की तरफ से जमीन पट्टे पर से सकेंगी और उस पर मकान बना सकेंगी। चीन सरकार, गर्ताक में मारतीय व्यापारी एजेंसी मों मकान दिसाने में सब सम्भव सहायता रेगी। भारत सरकार भी नई दिस्ती में चीनी व्यापारी एजेंसी को मवान विसाने में तब सम्भव सहायता होगी।
    - (५) भारत सरकार खुशी से चीन सरकार को वह सब जमीन लौटा देगी

( { २० ) जो यातु ग में भारत सरकार के इस्तैमास या कब्जे में है, सिवाय उस जमीन के जो यात गर्में व्यापारी एजेंसी के बहाते या चहार दीवारी के अन्दर है।

ऊपर वर्णित जमीनी पर जो भारत सरकार के इस्तैमाल या कब्जे में है धौर जिनको भारत सरकार लौटाने वाली हो, यदि भारत सरकार के गोदाम गा भारतीय ब्यापारियो की दूकानें, गोदाम या मकान हैं और इसलिये इन जमीनों को पट्टें पर लेते रहने की जरूरत है, तो चीन सरकार स्थीकार करती है कि वह मारत सरकार या भारतीय व्यापारियों के साथ यद्योजित इन जमीनों के उन

हिस्सों को यहाँ पर उठाने के लिये इकरार नामे पर दस्तलत करेगी, जिन हिस्सो पर कपर वरिंगत गोदाम, मकान या दूकानें हो या जो जमीन के हिस्से इन इमा-रतो से सम्बन्ध रखते हो। (६) दोनो स्रोर के व्याप्तिक एजेंट स्थानीय सरकार के कानूनो सौर उपनियमों के धनुसार दीवानी या फोजबारी मामलो में प्रस्त प्रपने देश नासियो

से भिल सकेंगे। (७) दोनो ओर के व्यापारिक एजेंड भीर व्यापारा पास-पडीस के लोगों को नौकर रख सकेंगे।

(६) ग्यारसे झीर यातुग में मारतीय व्यापारी एजेंसियी के प्रस्पतान एजेंसी के लोगों की सेवा बदस्तूर करते रहेगे।

(१) प्रत्येक सरकार दूसरे देस में व्यापारियों ग्रीर तीर्य मानियों की जान

मौर सम्पत्ति की रक्षा करेगी। (१०) चीन सरवार क्वीबार करती है कि वह यया सम्मव, प्रलम चुग (तरवाकोट) से कांगरियो चे (कैलाम) भीर मवस्तो (मानसरोवर) तक के

रास्ते पर तीर्थ यात्रिया के लिये आराम धुर बनायेगी। भारत सरकार तीर्थ-यात्रिमो या सभी सम्भव सुविधाएँ भारत में देना स्वीकार करती है। (११) दोनो तरफ वे ब्यापारियो भौर तीर्थ यात्रियों को साधारए भौर

उजित रर पर मातायात के साधन किराये पर क्षेत्रे की सुविधा दी जायेगी। (१२) प्रत्येत पक्ष की तीनों व्यापारिक एजेन्सियों बारहो महीने नाम कर

ត៍ គឺ [

ू( १२१ ) (१३) दोनो देशों के व्यापारी स्थानीय उपनियमों के बनुसार उन स्थानो राजने देश के सर्विकार में तो सकात या गोदाम विराये पर ले सकते हैं।

में जो दूसरे देंत के बाधकार में हो, मकान या गोदाम किराये पर ने सकते हैं। (१४) इकरार नामे के अनुच्छेद न० २ में जो स्थान निर्दिष्ट किए गये हैं, उन पर दोनो देशों के व्यापारी स्थानीय उपनियमों के अनुसार बवाकम व्यापार कर सकते हैं। ब्रोर—

कर सकते हैं। और— (१५) दोनो देशो के व्यापारियों के बीच वर्ज या मुतालवे के ऋगडों की स्थानीय कानूनो धीर उपनियमों के बनुसार हाथ में सिया जायेगा।

इत समझीते से यह स्पष्ट हो गया कि चीन भीर भारत के बीच कभी भी कोई खाई पैदा नही हो सकती। और यदि हुई तो वह तुरन्त पाट दी आयोग।

#### चान्रो एन लाई भारत में

गत पुट्यों के अध्ययन से यह तो स्पष्ट हो गया कि पडित नेहरू विदव में धान्ति स्थापना के लिये अध्ययनकी ल रहे हैं, मगर उनका ध्रपना एक तिकारत है, यहत दिन हुए एक मान सभा में उन्होंने कहा वा— "विद नोई धादमी स्थाप से पुत्र में सुप्त से से पुत्र मान की सुपार लेता है, तो वह अपने देश से एक मान की सुपार लेता है, एकचा वे अपने परिवार, गोव, जिला और प्राय तथा देश की देश करनी चाहिये।' चित्र नेहरू वे इस सिद्धान्त से भरा विचार है भभी चहुनत होने, क्योंनि यो व्यवित्त स्थाप को नहीं नुद्धार सकता वह पड़ीस या गोव को केंसे सुपार सकता वे विद्या से सावित स्थापना की चेष्टा करने वो व्यवित स्थापना की चेष्टा करने हैं होता है है जिल इसी प्रकार कहाँ पहित नेहरू विदव से सावित स्थापना की चेष्टा करने रही की हो हो हो हो हो हो हो हो सा मान को सावित की स्थापना की चेष्टा करने की सावित स्थापना की चेष्टा करने की सावित स्थापना की चेष्टा करने की सावित स्थापना में चित्र की सावित स्थापना की चेष्टा करने की सावित स्थापना की चेष्टा करने की सावित स्थापना की चेष्टा करने स्थापना की चेष्टा करने की सावित सही हो है ते की थेटा स्थापना स्थापना से सावित ने से हो हो हो से से भी स्थापना से स्थापना स्थापना से स्थापना स्थापना से स्थापना स्थापना स्थापना से स्थापना स्थापना से स्थापना से स्थापना से स्थापना स्थापना से स्थापना स्थापना से स्थापना स्थापना से स्थापना से स्थापना से स्थापना से स्थापना से स्थापना स्थापना से स्थापना से स्थापना से स्थापना से स्थापना से स्थापना स्थापना से स्थापना स्थापना से स्थापना से स्थापना स्थापना स्थापना से स्थापना स्थापना स्थापना से स्थापना स्थापना से स्थापना से स्थापना स्थापना से स्थापना स्थापना से स्थापना स्थापना से स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना से स्थापना स्थापना से स्थापना स

भारत सरकार घोर चीन बूताबात को समय-समय पर निकलने वालो विजयतियों से ।

उसका वास्तिविक स्थान संयुक्त राष्ट्रसव में मिल लाय। कितनी ही बार उन्होंने अपने भाषकों में वहा 'बीन वो संयुक्त राष्ट्रसव' में स्थान न देना उसके साथ ज्यादती है। भारतीय प्रतिनिधि जब भी जीन का सथाल संयुक्त राष्ट्रसय में अग्रया बार-गार इस बान पर जोर देती कि पीन वा संयुक्त राष्ट्रसय में उसरा उपयक्त स्थान दिलाला चाहिये।

भीत की मैत्री वाएक मुख्य कारण यह भी रहा कि पडित नेहरू समभते रहे हैं कि एशिया में शान्ति उस समय तक स्वापित नहीं हो सकती जब तक कि चीन और भारत की मैंनी हड और स्वायी न हो जाय। वयोकि इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि एशिया में ज्ञान्ति के लिए और एशियाई देशों के विकास के लिए हिन्द चीन मैत्री आवश्यक सिद्ध हुई, जिसे पहित नेहर की दूरदर्शी दृष्टि ने पहले ही भांप लिया था। और यही कारण या कि उन्होंने भारत चीन मंत्री की दो हजार वर्ष पुरानी परम्परा बनाये रखने की पूरी कोशिश की । चीन के प्रधानमन्त्री श्री भाषीएनलाई या भारत आगमन उसकी एक सुरुढ मंडी थी। श्री चाम्रोएनलाई पहित नेहरू के निमन्त्रण पर ही भारत ग्राये थे। भारतीय जनताने २५ जून १६५४ को जब वह नई दिल्ली के हवाई छड़े पर पहुँचे थे तो जिस प्रकार उनका स्वागत किया वह ऐतिहासिक स्वागत वन गमा है। इस समय तक किसी भी विदेशी अतिनिधि का भारतीय जनता ने इतने उत्साह से स्वागत भारतीय इतिहास में कभी नहीं विया। इसमें भी रचमात्र सन्देह नी पोई ग्राजाइस नहीं कि श्री चाथों की इस मात्रा से भारत-चीन मैती पहले से और भी श्रविक हड हुई, और इस ऐतिहासिक माना से सन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रो में एवं हलनल सी मन गई।

#### श्री चाश्रो एन लाई

पित जवाहरलाल मेहरू के निमन्त्रण पर जनवादी चीन वे प्रधानमन्त्री स्त्री चांजीएन साई रांनि दिन ने लिए भारत पदारे। उनना आयुगान २४ जून १६४४ ने जिस समय नई दिस्ती ने पानम हनाई सहे पर उतरा, उत्त समय उनके स्वाग्तार्थ जनका था भमूह उमडा पढता था। हवाई सहे पर तमाम देतों ने मारत स्थित बुटलीतिज, नेजीय सरवार ने समस्त मन्त्री और स्वय पष्टित जवाहरलाल नेहरू उपस्थित ये । धागे बङ्कर पडित नेहरू ने उनसे हाथ मिलाया ।

हपाई सहुँ से लेकर बहर तक का सारा भाग चीन और भारत के भड़ों से सजाया गया था।

पिता नेहरू ने बेन्द्रीय शरकार के मिनाबो और बूटनीतिशो है परिचय कराया। परचाल भी बाग्नीएन लाई ने सिविष्य सा गायए। दिया। क्रियरें करों परने भारत आवमन को आरत चीन निश्रता की कवी को ग्रीर भी मय-बूत होना बस्ताम। उन्होंने बहा---

'प्रधानमन्त्री पश्चित जवाहरकाक नेहरू के निमन्त्रस्त पर, मुझै आज प्रपने इस महात् पर्वाची देश में आने का खनवर प्राप्त हुआ है जिनके नारण में मत्यन्त गीरन जनुभव कर रहा हूँ। केन्द्रीय लोग सरकार धीर पीनी लोक गरा-नारक की जात को बोर में में बारतीय सरकार धीर जनता का हार्दिक समि-मन्त्र कराता है।

'भीनी लोक गशुक्तन की बैन्सीब सरवार धीर बनता, भारतीय सरवार और जनता की मिनवा की बहुदूब समस्ती है। चीन धीर जारत के १९ करोज लोगो की मिनवा धीर पारस्परिक वान्ति, एधिया धीर ससार की शान्ति की सुरक्षा में महत्वनुर्ध नोग वे रही है।

'नेरी कामना है कि-

चीन भीर भारत की भिन्नता दिन-प्रतिदिन और उन्नति वरे 1 एशियाई लोगो की एकता दिन-प्रतिदिन और समझत हो 1

विश्व-शानित दिन-प्रतिवित्त घोर पुष्ट हो ।

सारत पानम का हवाई बहु। 'हिन्ती-वीत' माई-माई' के नारों से एुँक दता। मगते दिन दर जून की अधानमन्त्री पहिंद ज्याहरकाल बेहरू ने उनके स्वामत सम्मान पढ़ चुहूद भोज कर ॥ आधीन दिना। क्रिसे वैन्द्रीय सरकार के भन्नो, पातिवामेंट के शब्दन, कुछ उच्च सरकारी अपनार पौर देहरी के क्यारित मान सीम सीमालत है। इस भोज के बंबसर पर भी जाओ एना।' ने एक माजण दिवा जो दोनों दोनों ने पिनाना को धीर भी मजबूत करने वास उसका बास्तविक स्थान स्पृष्कत राष्ट्रसथ में मिल जाय । विचनी ही बार उन्होंने अपने भाषत्मों में पहा 'चीन वो सपुनत राष्ट्रसथ' में स्थान व देना उसके साथ ज्यादती है।' भारतीय प्रतिनिधि जब भी जीन का रायास सपुनत राष्ट्रसथ में आया बार-गार इस बाल पर जारे देती कि जीन को सपुनन राष्ट्रसथ में उसशा उपयनत स्थान विसाना जारिये।

चीन की मैनी का एक मुख्य कारण यह भी रहा कि पढ़ित नेहरू समझते रहे हैं कि एशिया में शान्ति उस समय तक स्यापित नहीं हो सकती जब तक . कि चीन और भारत की मैंत्री दह भीर स्वाबी न हो जाय। क्योंकि इस बात से कोई इन्वार नहीं कर सकता कि एशिया में शान्ति के लिए और एशियाई देशों में विनास के लिए हिन्द चीन मैंत्री आवस्यक सिद्ध हुई, जिसे पंडित नेहरू की दूरदर्शी दृष्टि ने पहले ही भौप लिया था। और यही कारण था कि उन्होंने भारत चीन गैनी की दो हजार वर्ष पुरानी परम्परा बनाये रखने की पूरी कोशिय की। चीन के प्रधानमध्यी शी चाझोएनलाई का भारत झागमन उसकी एक मुद्दढ कडी थी । थी चाधोएनलाई पढित नेहरू के निमन्त्रण पर ही भारत द्यापे थे। भारतीय जनता ने २५ जन १६५४ को जब वह नई दिल्सी के हवाई आहे पर पहुँचे मे तो जिस प्रकार उनका स्वागत किया वह ऐतिहासिक स्वागत बन गया है। इस समय तक किसी भी विदेशी प्रतिनिधि का भारतीय जनता ने इतने उत्साह से स्वागत भारतीय इतिहास में कभी नही किया। इसमें भी रचमान सन्देह की नोई ग्रुजाइश नहीं कि थी चाशों की इस यात्रा से भारत-चीन मैंनी पहले से बीर भी अधिक इट हर्दे, बीर इस ऐतिहासिक यात्रा है अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्री में एक हलवल सी मच गई।

श्री चाग्रो एन लाई

पहित जवाहरसान नेहरू के निमन्त्रण पर जनवादी पीन ने प्रधानमन्त्री भी वांत्रीएन साई तांन दिन के लिए मारत पमारे। जना वायुवान २४ जून १६४४ ने जिस समय नई दिल्ली के पालम हनाई महे पर जतरा, जस समय जन्दे राता, जनता मा । हवाई महे पर तमाम उपने स्वाताम जनता न । समूह जमा पता पता था। हवाई महे पर तमाम देशों ने मारत स्वित मुहनीतिज्ञ, केन्द्रीय नरकार के समस्य मन्त्री और स्वय

विलाया । हवाई श्रट्टोसे लेकर दाहर तक या सारा मार्गचीन और भारत के फडो ँ

से सजाया गया था। पडित नेहरू ने मेन्द्रीय सरकार के मन्त्रियो और कूटनीतिज्ञो से परिचय कराया। परचान् भी चास्रोएन लाई ने सक्षिप्त सा भाषसा दिया। जिसमें उन्होने धपने भारत द्यागमन को भारत चीन मिथता की कडी वो स्रोर भी मण-

यूत होना बतलाया । उन्होने वहा---'प्रधानमन्त्री पडित जवाहरलाल नेहरू के निमन्त्रसा पर, मुक्ते भाज अपने इस महान् पडौसी देश में भ्राने का भवसर प्राप्त हमा है जिसके कारण मैं झत्यन्त गीरव अनुभव कर रहा हूँ । केन्द्रीय लोक सरवार श्रीर चीनी लोक गरा∙

सन्त्र की जनता की स्रोर में भैं भारतीय सरकार स्रीर जनता का हार्दिक स्रीम-नन्दन करता है। 'वीनी लोक गरातन्त्र की केन्द्रीय सरकार धीर जनता, भारतीय सरकार. मोर जनता की मित्रता को बहुमूल्य समअती है। चीन ग्रीर भारत के ८६ करोट सोगो की मित्रता और पारस्परिक वान्ति, एशिया और ससार की वान्ति की सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण योग दे रही है।

'मेरी कामना है कि-

भीन और भारत की मित्रता दिन-प्रतिदिन और उन्मति करे 1 एशियाई लीगों की एनता दिन-प्रतिदिन और मजबूत हो !

विश्व-शान्ति दिन-प्रतिदिन भीर पुष्ट हो । सारा पालम का हवाई बड्डा 'हिन्दी-चीली भाई-भाई' के नारो से पूँण चठा।

मगर्ने दिन २६ जून को प्रधानमन्त्री पहिंदा जवाहरलाल नेहरू ने उनके स्वागत सम्मान में एक बृहद भोज का श्रादोजन किया । जिसमें केन्द्रीय सरकार

 के सत्या, पालियामेंट के सदस्य, बुख उच्च सरकारी अफसर भीर देहली के ल्याति प्राप्त लोग सम्मिलित थे। इस मोज वे श्रवसर पर श्री वाओ एनलाई ने एक भाषण दिया जो दोनो देशो की मित्रता को और भी मजबूत करने वासा तथा एशिया की शान्ति की सुरढ करते वाला सिद्ध हुआ। पूरा भा प्रकार है—-

'भारतीय प्रधानमन्त्री जी, देवियो और सज्जनी !

'महामहिम प्रधानमन्त्री श्री नेहरू के निमन्त्रशा पर भारत धाकर पुक्ते सरकार भौर भारतीय जनता का हार्दिक स्वायत भौर उत्साहपूर्ण धार्म सरकार प्रान्त हुमा है। प्रधानकन्त्री नेहरू ने इस भीज का सासीजन कर सपने प्रतिप्टित मित्री से मिलने का सवसर प्रदान विभा है, जिसके कारए सरक्त गौरव धीर धानन्द सनुषय कर रहा हूँ। मानतीय प्रधानमन्त्री जी, सापके प्रति सीर धानने हारा मारत सरकार भीर जनता के प्रति हार्टि हत्रसता प्रकट करता हैं।

'भीन जीर आरत में दो हुजार वर्षों से परस्परायत िमनता असी आ र है। भारतीयमण राज्य और पीनी लोग पणतत्त्व में बीच, समानता, परस्प लाभ और एन दूसरे की प्रावेशिक स्थलका और प्रभुशता से सम्मान के प्राथ पर कुटनीतिक सम्बन्ध स्थाधित हो जाने से, हमारे दोनों देशों ने लोगों की ह निवत में, रिग्छले कुछ वर्षों में, नई प्रगति हुई है।

खीती सरकार भीर जनता भारतीय सरकार जीर जनता, नी भिन्नता व बहुत ही सिन्नतापूर्ण सममती है। हुमारे दोनो देशों के सम्बन्ध दिन प्रतिदि भीर मजबून हो रहे हैं, जीर सास्ट्रतिन् व आधिन गांते पराधर कह रहे हैं सात्तन, इस वर्ष मर्थन में कीन कीर भारत के बीच, जीनी तिख्यत प्रदेश भी भारत ने पारम्परिन व्यापार भीर भागामन के सम्बन्ध में, जी समभीता हुइ है, उसने न सेवल जीन-भारत भिन्नता में मुखार निया है, तिक हमारे दो। देशों ने सम्बन्धों ने निम्मतिस्ति सिद्धान्तों पर भी प्रवास दाला है। एक हुत भी प्रादितिन भावता सीर प्रमुक्ता ना सम्मान वर्षा, एक दूसरे ने विद् भागामन नार्रवाही न वरना, एन दूसरे में परेतु मामलो में हस्तक्षेत्र न वरन समानना भीर परस्पर जाम नी नीति वा भीर धानिनपूर्ण सहन्भतितात व नीति वा पानन करना। इस प्रवार, इस सममतिने ते स्वरूपे भी पास्तार समम्बान करना हम ति ना सम्मतिन सममतिने ते स्वरूपे भी पास्तार सममतिने ने स्वरूपे भी पास्तार सममतिने वा स्वरूपे भी पास्तार सममतिने ने स्वरूपे भी पास्तार सममतिन स्वरूपे भी पास्तार सममतिन हमा हमा करना हमा निवार मानवा निवार प्रमुत निवार हमानवा निवार क्रिया हमानवा निवार क्षाम्याभी वी वात्रवीन दारा सुन्त निवार हमानवा निवार क्षाम्याभी वो वात्रवीन दारा सुन्त निवार हमानवा निवार हमानवा निवार हमानवान निवार हम 'चीन सारत दोनों शान्तिप्रिय देश हैं। चीनी जनता को इस बात की बंदी प्रवन्तता है कि उनुका पड़ीसी भारत जीया देश है जो शान्ति के उद्देश में स्वतन्त है। कोरिया बिराम संवि सम्पन्न कराने के लिए जो प्रयत्न किये गये हैं. उनमें भारत का प्रमूख योग रहा है। हिन्द चीन की चड़ाई को बन्द कराने की कोदियों में भारत बराबर दिलजस्मी सेता रहा है। श्रीर जेनेना सम्मेनन में, हिन्द चीन में फिर ते शान्ति स्थापित करने के जिये जो प्रमत्न किये गये हैं, जनका सपने इवता से समर्थन किया है। यह विच्कुक स्पष्ट है कि भारत की ये नीति एशिया की शान्ति को चुरता के लिये बहुठ ही गहस्वपूर्ण है।

'एतिया के तमाम लोग शानित की इच्छा रखते हैं। एशिया की शानित को को इसं समय खतरा है वह बाहर ते हैं।, विकंग बाज का एशिया कल का एशिया नहीं है। वह गुन, जब बाहरी शक्तियाँ अपनी इच्छानुसार एशिया के माथ का माथ का स्पीच कर उकती थे। सबसे के खिर बीत पुनते हैं। इसे शिवसास है कि एशिया के तमान जानितियं राष्ट्री और लोगों की एकता, जंगवाजों की साबित को परास्त कर रेगी । श्रुक्ते प्राचा है कि जीन भीर मारत, एशिया की साबित की परास्त कर रेगी । श्रुक्ते प्राचा है कि जीन भीर मारत, एशिया की साबित की सुरक्षा के उच्च उद्देश्य के लिये परस्पर और भी मनिष्ठ सहयोग स्थापित करी

'भाननीय प्रधानमञ्जी जी,' मैं चीन और भारत के मैंत्रीपूर्ण सहनोग के लिये, भारत की राज्द्रीय समृद्धि के जिये और भारतीय जनता के कल्याएं। के सिये, भारकी सेहत का जाम पेदा करता हूँ।'

#### प्रैस कान्फ्रेंस में

२७ जून १६४४ को श्री चास्री एन लाई ने सम्बादवालास्रो के प्रस्नों के जन्म दिए।

कुछ सम्बादवाताओं ने प्रश्न किया कि 'क्या आपके पास अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम करने के लिए कुछ ठोस सुकाव हैं ?

इस प्रस्त का उत्तर देते हुए श्री चाग्री-एन-लाई ने कहा-

'मेरे विचार में अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने का मुख्य उपाय युद्ध का

विरोध करना धीर कान्ति की रक्षा करना है। कोरियन निराम सन्धि से अन्त-र्राष्ट्रीय तनाव कुछ कम हुन्ना है। यदि हिन्द चीन की लडाई बन्द कर दी जाए भीर वहां फिर से शान्ति स्थापित कर दी जाए तो अन्तर्राष्टीय तनाव और मी कम हो जाएगा। फिर भी, हमें इस तथ्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये कि द्यभी तक ऐसे लोग मौजूद हैं जो हिन्द चीन के दोनों युद्धरत पक्षी की सम्मान-जनक विराम सन्धि में बाधा ढाल रहे हैं। इमलिए शान्ति से प्रेम करने वाले राप्टो धीर लोगो को अपने प्रयत्न जारी रखने चाहिए और इस प्रकार की

वाधाजनक कार्रवाहियों को सफल नहीं होने देना चाहिए 1 प्रश्न-नया आपके पास एशियाई राष्ट्रो के आपसी सहयोग को बढाने के लिए ठोस सुभाव है ? उत्तर—मेरे विचार में प्रधानमन्त्री पडिल नेहरू का मे कथन ठीक है कि इस साल धर्मल में चीन भीर भारत का, चीनी विव्यत प्रदेश भीर भारत के परस्पर व्यापार और प्रावागमन के सम्बन्ध में, जो समभीता हथा है, उसकी प्रस्तावना के पाँच सिद्धान्तो को चीन और भारत के सम्बन्धो का निर्देशन करना चाहिए। वे सिद्धान्त वे हैं--एक दूसरे की प्रावेशिक अखडता और प्रमुसत्ता का सम्मान करना, एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाही न करना, एक दूसरे के घरेल मामलो में हस्तक्षीप न करना, समानता और परस्पर लाम की नीति का भीर घान्तिपूर्ण सह प्रस्तित्व की नीति का पालन करना। ये सिद्धान्त केवल हमारे दोनो देशो के लिए ही नहीं, बल्कि एशिया के बन्य देशी और ससार में तमाम देशों के लिए भी ग्रच्छे हैं। यदि इन सिद्धान्तों को एशिया में विस्तृत रूप

से लागू किया जाए तो युद्ध का लगरा कम हो जायेगा और एशियाई राप्टो के भापसी सहयोग की सम्मावना वढ जायेगी 1 प्रश्न-सतार में कुछ राष्ट्र बढ़े और कुछ छोटे हैं, कुछ शक्तिशाली है,

बूछ निर्वेश हैं, फिर वे बान्तिपूर्वंक साथ-साथ कैसे रह सकते हैं ?

उत्तर-हमारी राय यह है वि अभी-अभी दूसरे प्रश्न के उत्तर में मैने जिन पाँच सिद्धान्तो का उल्लेख किया है, उसके आवार पर ससार के सभी राष्ट्र-

चाहे वे बढे हों या छोटे, शवितशाली हो या निर्वेल और चाहे उनमें से प्रत्येक

की सामाजिक व्यवस्था कियी प्रकार की क्यों न हो—वान्तिपूर्वक साथ-साथ रह सकते हैं। प्रत्येक राष्ट्र की जनता के राष्ट्रीय स्वाधीनता और आहम निर्णय के अधिकार होना चाहिए कि वे अपने तिए, दूसरे देश के हस्तक्ष ने की निर्मा की अधिकार होना चाहिए कि वे अपने तिए, दूसरे देश के हस्तक्ष ने किना पैसी जी राज्य व्यवस्था और जीवन प्रणाती चाहें, जुन सकते हैं। कान्ति विदेशों से नहीं मेंगाई जा कक्ती। साथ हो, किसी देश के लोगों की, सम्मित्त रूप हो व्यक्त की गई इच्छा में बाहरी हस्तक्षेप भी नहीं होने देना चाहिए । यदि संगर के सभी राष्ट्र इन सिद्धान्तों को अपने आपसी सम्बन्धों का आधार बना लें सी एकदराष्ट्र इसरे राष्ट्र की न हो धनकी देगा और न उसके विवद आकामक कार्यवाही करेगा और विवद के सभी राष्ट्री का शानित्पूर्ण सह प्रस्तित्व सम्मा-वना नहीं विकर एक शास्त्विकता वन जायेगी।

प्ररम—प्या यह उलित होगा कि एखिया के प्रमुख देखों के प्रयानमन्त्री, एशिया की शान्ति और सुरक्षा को बनाए रखने के सामान्य उपाय हूँ इने को लिए, समय समय पर आपस में मिनते रहें ?

उत्तर-मेरी राय में एशिया की खान्ति और बुरका की बनाये रखने के, सामान्य उपाय हूं इने के लिए, यह उचित होगा कि प्रमुख एशियाई वेशों के, उचित किम्मेदार व्यक्ति समय-समय पर धापस में निकते रहे और एक दूसरे से परामर्थ करते रहे।

द्धाधिक सम्बन्धों के विकास और सास्कृतिक आदान प्रदानों से हमारे दोनों देशों के सम्बन्धों को बराबर सुटढ और विकसित किया जा सकेगा। यह नहां गया है कि हमारे दोनों देशा में इस समय सपेशाइत कम व्यापार हो रहा है। सेरे विचार में एक दूबरे की आवश्यकताओं को पूरा करने और सहायता करने की भावना से तथा समान्ता और गरस्पर लाभ के आधार पर, ऐसे उपाम हुँटे जा सकते हैं, जिनसे यह व्यापार बढ सके।

### ऐतिहासिक सालकिसा

दिल्ली के नागरिकों को बोर से प्रधान मनी चाझों एन लाई का एक स्वा-गत सनारोह कालकिले में किया गया जिसमें उन्होंने अपने भागया में कहा— 'हम यहां भारतीय जनता के लिये चीनों जनता की मित्रता सेकर भागे हैं। भौर हम यहां भारतीय जनता में भी चीनों जनता के लिये वैसी हो गहरी मिन्नता देख 'रहे हैं।

'हम यहीं चीन के लोगो की झाति को बचाने की प्रवल इच्छा लेकर धाये हैं। और हम यहाँ भारत के लोगो में भी धान्ति को बचाने की उतनी ही प्रवल इच्छा भन्नभव नर रहे हैं।

'दिल्ली के लोगो और उनके नेताओं में हमने समुचे भारत के लोगो की, हिन्द-चीन मंत्री को बढाने और विवय-सान्ति की रक्षा करने की सामान्य भावना श्रीर माकासा का मनुभव किया है।

'हमारे दोनी देशों के लोगों नी ग्रुपों से बली घाली स्कृतिदायनी मिनदा बा हुम सबने बड़े उत्साह से उत्सेख दिग्या है। आज, जब हम एक जगह उप-स्पित हैं, हम पह यास सत्योग के साथ कह सकते हैं कि हमारी यह परम्पराग्रह मिनदा बिन प्रति दिग बढ़ रही है।

'हम सबने वहा है कि हमारे दोनो देतों के सीम स्थायी शान्ति की सामान्य इंच्या रखते हैं। निसन्देह मारत और चीन के दे६ करोड ओम जब गह गीन कर रहे हैं कि हमें समितत होना चाहिए और कंधे से क्या मिलावर काम करना पाहिए, तो इससे यह स्पष्ट है कि जाति को सुरक्षा के सिमे एक विराट सर्विक का निर्माण हो रहा है।

· 'इन सब बातों से मुक्ते यह विश्वास हो गया है कि निःसन्देह भारत की

हमारी इस यात्रा के मूल्यवान परिखाम निकृषेंगे।

'धापकी यह कामना कि जैनेना राम्मेलन में हुमें सफलता मिले, मुझे विश्वास है कि शालि के लिए जीन बीर भारत की—प्रिया के दी प्रमुख राज्यें की— एकता के और मजबूत होने हैं जैनेशा सम्मेलन की सफलता की अम्मानमाएँ निश्चलर्क होर कर जावेंगी।'

#### रेडियो पर

चीन के प्रधान मंत्री श्री चान्नो एन लाई द्वारा २७ जून १६५४ को रेडियो पर विया गया भाषण ऐतिहासिक भाषण के नाम से पुकारा जाता है, हम उसे भीचे ज्यों का स्वों दे रहे हैं—

'त्रिय मारतीय नित्रो !

'भारत के लोगों के लिये जायण वेने का गुफ्ते को घवसर मिला है, इससे मुक्ते वड़ी प्रसन्नता अनुभव हो रही है। सबसे पहले में भारत की महान जनता का चीन की महान जनता की जोर से अभिनन्दर करता हैं।

'बीन भीर भारत की जनता में बहुत ही आबीन काल से गहरी पित्रता रही है। तगमग तीन हजार किलोमीटर उन्नी एक शीमान्त रेखा इन वो उप्हों की एक-मुबरे से जोड़ रही है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारे दोनों हमीं के बीब, सताब्दियों तक सांस्कृतिक भीर आधिक भादान-प्रदान होते रहे है, बीकन कभी भी लडाई या सप्ता नहीं हई है।

"निषट सतीत में बीन और भारत दोनों को बिदेशी उपनिवेशवाद के शाकमण और दमन का शिकार होना पढ़ा था। तेकिन चीनी जनता भीर भारतीय जनता भारती स्वाधीनता और स्वतन्त्रता के लिये बरावर संपर्य करती रही। एक-सी विपत्ति का शिकार होने और एक-से उद्देश के लिये संवर्ग करने के कारण चीन और भारत के लीग एक-दुवर से गहरी सहानुभूति रखने लये. भीर एक-स्वरी की गहराई से समाने तमें। 'चीनी लोक मएतुकन स्रोत आरतीय मराराज्य की स्थापना के बाद, चीनी भौर भारतीय बनता की इस इतिहास-गीषित परम्परागत मित्रता का मबीन विकास हुमा।

'हमने धपने निजी राज्यों की स्थापना की है। हमारी सामान्य इच्छा है फि हम शानितूर्ण वाहावरण में अपनी महात् भावसूमिको का निर्माण करें। इस सामान्य इच्छा के शाबार पर, हमारे बोनो बेशों के सोगो की मिनता में भीर जनति होगी।" 'हम इस निवता को बहुत ही गहस्वपूर्ण समफते हैं—क्योंकि मिनता

भीर उन्नति होगी।"

'हम इस भिमता को बहुत हो गहत्त्वपूर्ण समप्रते हैं—क्योंकि मिनता त्यानि प्रदान करती है। झाज, जब कि एविया की चान्ति को बाहर से खतरा हैं, चीन भीर भारत के २५ करोड़ कोशों की सिमता एविया भीर सवार की चान्ति की सुरक्षा के लिए एम महान् चन्ति वन जाती है।"

"हाल ही में हमारे दोनो देशो में, बीनी तिब्बत प्रदेख और भारत के पारस्पिक व्यापार घीर आवागमन के सम्बन्ध में एक समस्तीता हुआ है। इस
समस्तीत में दोनो देशो की सरकारों ने यह धेपएण की है कि एक दूसरे की
समस्तीत में दोनो देशों की सरकारों ने यह धेपएण की है कि एक दूसरे के
प्रदेख अखदाता और प्रभुसता का सम्मान करना, एक दूसरे के विच्छ भाकामक कार्रवाही न करना, एक दूसरे के चरेलू नामलों में ह्रसाझे एक करना,
समानता और परवर लाग की नीति का और सान्ति पूर्ण सह प्रस्तिश्य की
नीति का पालन करना। इन सिद्धाल्तों के खाधार पर सम्बन्न हुआ यह समफीता, इस बात का एक अच्छा उताहरएए है कि राट्यों की भापनी समस्ताएँ
सालनीत हारा हुन हो सकती हैं। प्रधानमन्त्री नेहरू ने कल कहा था— यह से
बिद्धान्त विस्तुत से त्री में स्वीकार कर लिए आते हैं तो इससे मुद्ध वा मय दूर
हो जायेगा घीर राज्यों के बीच सहयोग की भावना विकसित होने लगेगी।
प्रधानमन्त्री नेहरू के अब मेरी जो बातचीत हुई है, उससे हम दोनों की यह
राग रही है कि जगरोबत सिद्धान्त एथिया बीर ससार के वर्तमान धन्तर्राष्ट्रीय
सम्बन्धों में साह निवे वाले चाहिएँ।

'मुफ्ते हुठ विश्वास है कि चीन और भारत का सम्मिलित प्रयास एशिया और सतार नी सान्ति में विश्वित रूप से महानु योग देगा । 'बीन मीर भारत के लोगों की मित्रता विरजीवी हो !'
'एशियाई ग्रान्ति किरजीवी हो !'
'विश्वसानित विरजीवी हो !'

#### विदाई ग्रीर संयुक्त वक्तव्य

विदा होने से पूर्व पहिल जनाहरताल नेहरू और सी पायो एन लाई ने एक सपूरत वश्तक्य सेपार विद्या, जो न केवल भारतीय और बीन के इतिहास में अमर रहेगा वस्त् विदय इतिहास में जिलवा अञ्चल स्वान वन गया है। यह एक अपनी तरह ला पहला सपुरत परनन्य है जो विदय सास्ति ने मार्ग की सरस और स्वान बनाता है।

पणं वनसध्य इस सरह है---

१—जीनों लोल गासुतन के प्रधानमध्यी और विदेशसध्यी महामहित बाजो एन लाई, भारतीय गासुराज्य के प्रधानमध्यी और विदेशसध्यी महामहित जवा-हरमाल नेहक के निमन्त्रस्य पर, दिल्ली पशरी। यह यहाँ तीन दिन ठहरे। इस नीच दोनो प्रधानस्थित्यों ने जीन और आरत के सम्मितन दिनों ने सम्बन्ध रखते वाले बहुन से मामको पर विचार विगात किया। विदेश रूप से उद्देशि हिल्ल चीन के सम्बन्ध में हुई प्रमति पर विचार किया। हिल्ल चीन सम्मितन में हिल्ल चीन के सम्बन्ध में हुई प्रमति पर विचार किया। हिल्ल चीन सम्मितन में शिल्ल चीन के सम्बन्ध में हुई प्रमति पर विचार किया। हिल्ल चीन सम्मितन में प्रधानमञ्जी इस वात ने इस्पृद्ध हैं ि जीनेवा में भी प्रमत्त निर्मे आरति होनो प्रधानमञ्जी इस वात ने इस्पृद्ध हैं ि जीनेवा में भी प्रमत्त निर्मे आरति हैं सम्मन्दीय सम्मन्दी साम्बन्ध में हुई इस वात से स-तोप हैं कि जीनेवा में निराम-सिप्स सम्मन्दी साम्बन्द में ही, राजन हों और इसने कलस्वरूप उस कीन मी राजनीतित सम-स्मार्थ मुक्तन आर्थ।

२--- प्रधानमन्त्रियो नी बातचीत का उद्देश्य यह है कि जैनेचा में तथा

भारत से चीन के मूचना विभाग की विश्वाप्ति से

प्रत्यन शास्तिपूर्ण रामकोते ने जो प्रमत्न ही रहे हैं उन सम्प्रत्न उपायों में, सभी इसा, सहायता पहुँचाई जाए। उनका मुख्य उद्देश एक दूषरे के हिष्टिकोएा नो सीर भी शब्दी तरह समफना है जिससे कि पारस्परित सहयोग सीर प्रत्य देशों ने सहयोग हारा, शास्त्रि तनाए रखने में सहायता पहुँचाई जा सके।

च संद्वाग द्वारा, त्यात वनाए रचन य सहायता पहुणाइ चा सका । ३—हाल क्षी में चीन घोर भारत का एक समस्तीता हुया है जिसमें उन्होंने बोनी देशों के आपसो सस्वम्य क्स यकार के हो, इसके लिए कुछ तिद्वान्त स्थिर किये हैं। ये सिद्धान्त हैं—

(१) एक दूसरे की प्रादेशिक अखडता और प्रमुसत्ता का सम्मान करना,

(२) एक दूसरे के विरद्ध आकामक कार्रवाई न करना, (३) एक दूसरे के घरेलु मामलो में हस्तकोप न करना,

(४) समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना, और

(०) समानता आर परस्पर यात्र का गाति का पालन करना, अ (५) शान्ति पूर्ण सह अस्तिस्व की मीति का पालन करना।

प्रपान मिल्यों ने इन सिद्धान्तो को फिर से पुष्टि भी है और यह ध्रुष्टुमध्य किया है कि उन्हें, एतिया और ससार के घन्य भागों से दूसरे देतों से साथ भी अपन सम्बन्ध रही सिद्धान्तों के आधार पर त्यापित करने चाहिएँ। यदि इन खिदान्तों को ने केस्त विभिन्न देशों के आधार सम्यन्धों में, बहिन घन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध में में केसन विभिन्न देशों के आधार सम्यन्धों में, बहिन घन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध में में सामान्य रूप से साझ त्या हम्म हो जाए तो ये साहित और पुरक्षा का दौस प्राधार वन जाएँगे और प्राण्ड को मध्य और प्रधार एवं हु उनके स्थान पर विश्वास की भावना उत्पन्त हो जाएगी।

४—प्रधानसन्त्रियों ने यह बीज स्वीकार की है कि एतिया और ससार के

ि प्रशास के प्रमुख्य में यह जान क्यांकार की है। कि एसिस झार स्वार कि सिम मागों में माज मिन-भिन्न मनार की सामाजिक मोर राजनीतिक स्वरूपएँ हैं। परनु बिद उपरोज्त सिद्धान्त स्थीकार नर लिए जाए और उन पर मुमन निया जाए और एक देश द्वारा दूसरे देश के मामलों में हस्तकी न निया जाए, तो इन विमन्तासों ने न हो। साहित में बाधा पर सकती है मौर न मगडे ही पैदा हो सकते हैं। गिर स्वरूपके देश नो यह गरोशा हो कि उसने मोदेशिक मत्तका और अमुसना सुरक्षित है भीर जनके विरुद्ध कोई सालामक वार्षवाही गई। मी जाएगी, तो सन्विचार देश जानिएकंत साथ साथ रह सुनते

हैं और परस्पर मैंीपूर्ण सम्बन्ध रख सकते हैं। इससे ससार मैं न्नाज जो तनाव हैं, वे कम हो जाएँगे और शान्ति का वातावरसा तैयार होने में मदद मिलेगे।

५—प्रधानमन्त्रियों को माधा है कि हिन्द चीन की समस्पात्रों को सुलम्राते सामप इन सिदान्तों को विषेष रूप से बागू किया जाएगा । हिन्द चीन के राज-गीतिक समस्रीते का उद्देश्य, स्वाधीन, चीन्तरन्दारमक, समुद्रत धीर स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना, जो पाक्रमक ज्देश्यों के तिए प्रयोग में न नाए बा सक्त धीर सिन्द में विदेशी गामित्रयों हस्त-सीन न न सर्के हिन देशों में मात्र कियानत वेदा होगा धीर इनके चाप के साम कियानत वेदा होगा धीर इनके धाप में के सम्यव स्थापित होंगे। उपरोक्त पिदान्त्रों के मान केते साम केते सम्यव स्थापित होंगे। उपरोक्त पिदान्त्रों के मान केते के सम्यव स्थापित होंगे। उपरोक्त पिदान्त्रों के मान केते हिम्म धापित केता का सकेता। धीर इस सामित केत्र को परिस्थितियों के समुद्राद विद्युत किया जा सकेता। धीर इस सामित केत्र को परिस्थितियों के समुद्राद विद्युत किया जा सकेता। धीर सा तरह, सहार पर में ग्रुद्ध की सम्याधनामों नो कम किया जा सकेता, भीर सामित के पत्र को मजवल किया जा सकेता।

६ — प्रधानमन्त्रियो ने चीन और भारत की विनता में प्रवना विश्वास प्रकट किया है। इस मिकता से विक्व शान्ति के खड़े क्य में तथा दोनो देशो और र एशिया के भाग्य देशों के शान्तिमुणे विकास में मदद मिनेगी।

७——इस बातचीत का उट्रेय यह रहा है कि एशिया की समस्यामी की भीर भी प्रची तरह समक्षा बाए भीर इनको तथा इन जैवी घरच समस्यामी को सुलकाने के लिए, सखार के दुवेर देशों के साथ वितवसर, शान्ति भीर खहु-योग को भावता है प्रवल किया जाए।

#### चीन में नेहरू

श्री चास्रो एन लाई के सारत आने का जितना प्रभाव चीन भारत एकता से ग्रिया में शांति स्थापना के लिये उत्पन्न हुसा, उतना ही पिंडल नेहरू के चीन जाने से । यहुत पहले ही चीन की लोक तश्रीय सरकार ने उन्हें निममण दे रखा सा, मगर भन्तर राष्ट्रीय परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हो रही थी कि नेहरू जी चीन काने की बात की या तो टालते रहे थे, धथवा धयसर ही न निकलता था, मगर श्री चात्री की भारत वाशा ने उन्हें चीन बुता ही लिया।

प्रवन्तवर के प्रथम अप्वाह में पिंडत नेहरू चीन के लिये गये तो राष्ट्रपति व्यवस्य राजेन्द्रप्रसाद छारे राष्ट्रीय बन्धनो को तो बनर उन्हें बिदा करने हवाई आहुँ पर पहुँचे : इतिहास की यह पहली घटना थी कि एक राष्ट्र का राष्ट्रपति प्रधान-सत्रीको हवाई आहुँ पर बिदा देने गये । और ग्रुप्त कार्य जिस ग्रुप्त कर से आरस्म हुआ उसी तरह समाप्त भी । यानी पडित नेहरू के चीन पहुँचने पर उनका थो स्थानदर स्वाप्त हुआ, बैता स्वाप्त चीन में तो व्या पुष्टिया के नित्ती भी राष्ट्र में किसी विदेशी श्रांतिय ना न हुआ था।

पौकिंग की एक सार्व जिनक सभा में उन्होंने घोषणा की-

'मैं यही वारित भीर सबभावना का बूत बनकर झाया हूँ भीर मैंने देखा कि यहीं भी वाति भीर सबभावना ब्याप्त है।'

चीन में बीते गत चार दिनों के बारे में वह बोले—'विद्युले चार दिनों में मेरे चारों फ्रोर अमार दोल्यों, साथित्य और प्रेम तमक वडा है। इस सबने जिस हद तक भेरा नर्म छुमा है, इसका से अयान नहीं कर सबता।'

दोनों देशों के प्राचीनताम सम्बन्धों की याद दिलाते हुने उन्होंने कहा— 'चीन एक गौरव घानों देश हैं, जिसकी सबियों पुरानों संस्कृति हैं। अपनी नबी हासिल की हुई स्वतनता झीर शबित से वह घानन्द से भर उठा है धोर बडी मादा तथा विदवास के साथ बाने अपना भविष्य देश रहा है।'

उनके इस प्रसिद्ध भाषण् के ख्रेष्ठतम भाग निम्न हैं— 'एशिया में आधिपत्य नी स्थिती से जो पुराने शक्ति सम्बन्ध थे, वह समाप्न हो गये हैं भीर उथल-पुषल के साथ एक नया शक्ति सन्तुलन पैदा हो रहा है। 'दो सो वर्ष पहले जो उद्योग क्रान्ति पैदा हुई थी, उससे जिस प्रकार दनियां

को तस्वीर बदल गयी, इस बार हमारी पीढी उससे भी बडे परिवर्तन देखेगी।'

'ये महान शक्तियाँ संसार को नष्ट भी कर सकती है और मानवता की इतनी मलाई भी कर सकती हैं, जिसकी कस्पना भी नहीं की जा सकती…

'युनियां को आज बड़ा महत्वपूर्ण फैराला करना है। उसके सामने एक तरफ शान्ति पूर्ण प्रगति है, दूसरी स्रोर पुद्ध और महानाच । इनमें से स्या चुना जाय,

इसका एक ही उत्तर हो सकता है। 'किन्तु युद्ध होने से बच लेना ही काफी नही हैं। हमें उन कारणो पो भी समाप्त करना है, जिनसे युद्ध होते हैं भीर सक्तिय रूप से दाति भीर सद्भाषता

का वातावरण पैदा करना है।

पडित नेहरू ने जैनेवा समभीते में चीन की भूमिका की भराता की और

कहा कि इस समसीते ने-

'दिला दिया है कि कठिन रामस्याओं की बार्ला के जरिये शान्ति पूर्वन हुत नियाजा सकता है। कोई कारणा नहीं कि हम ग्रन्य रामश्यामी पर भी इसे लागू न करें। हमारे सामने यही रास्ता है।

उक्होने भाष्णु के अन्त में अपनी निम्न बात पर विशेष जोर दिया---

'भारत ग्रीर चीन की तरफ से जो पाँच सिद्धान्त उद्घोषित क्रिये गये हैं, चनसे एक नया वृष्टिकोएा पैदा हो गया है । में हृदय से विश्यास करता है कि ये सिद्धान्त न शेवल एशियाई देशों और उनकी अनता हारा मान्य होगे, मरिक दूसरे देश भी इन्हें स्थीकार करेंगे और इन पर अमल करेंगे। इस प्रपार हम शान्ति का क्षेत्र विस्तृत करेंगे, युद्ध का अब दूर करेंगे, आज का तनाथ प्रतम कर सर्वेगे ।

माग्रो से भेंट

पंटित नेहरू के पीकिंग पहुँचने के घोड़े ही गमय पदचान् उनकी मेंट गप्टुपनि मामी तम मुंग ने पहली भेंट १६ अन्तूबर वो हुई। यह बात-बीत रेंद्र पर्न्ट तक. चली।

( ( )

राष्ट्रपति माझो त्से तुग ने उनका जनरत जूर्-रह, श्री चाऊ एन लाई, श्री त्यू शाझो ची झौर मेडम सनमात सैन झावि प्रमुख नेताझो से परिचय

कराया। इसी दिन सन्याको श्री चाओ एन लाई ने पब्लि नेहरू के सम्मान में स्वायत समारोह क्या, जिसमें चीन के ६०० प्रमुख जन नेतामो ने माग लिया। यही पर पडित नेहरू ने तिज्बत के झध्यक्ष दत्ताई लामा और पचम लामा से भेंट की।

पदचात् दलाई लामा ने सम्बादशतायों को बताया कि उन्हें धारवर्ष हुमा कि पड़ित जवाहरलाल नेहरू ६५ वर्ष की घाषु में भी जवान दिखाई देते हैं। जन्होंने बताया कि स्हासा से पीकिंग घाने में उन्हें ५ सप्ताह लगे थे, पर इतनी शीधता से निर्माण भाषें हो रहा है कि लीटने में उन्हें बहुत की कम समय संपेगा। कीर यात्रा पहले से क्षिक सुविधाजनक तथा आराम बेंद्र होगी।

#### ग्रन्पमतों का विद्यालय

पहित जवाहरलाल नेहरू ने अल्पमत जानियों के निवालय को भी देखा। यहाँ प्रपत्ती-प्रपत्ती जातीय वेप-पूपा से सज्जित विभिन्न जातियों ने १३०० निवासियों ने नेहरू जी का स्वास्त किया।

पडित नेहरू ने यहाँ बौद्ध विद्यार्थियों के बौद्ध मन्दिर तथा मुस्लिम विद्या-

चियो की मस्जिद भी देखी।

यहाँ पडित नेहरू ने देखा कि विधिन्न जातियों के विद्यार्थियों के लिये उनके अपने राप्ट्रीय भोजन की सुविधा के लिये खलग धलग भोजनालय हैं।

मैहरू जी ने एक चार मजिल के क्षात्राबास का निर्माण होते हुये भी देला, जिसमें ७०० निखार्थी और रह सकी । अभी यहाँ बारह विज्ञाल क्ष्मारसें हैं, जिनका निर्माण पिछने ढाई साल में ही हमा है।

नेहरू जी ने विद्याचियों के विनोद ग्रह, उनकी पोशाको, बाद्यपत्रो, वर्तनी ग्रादि को भी दिलचस्पों से देखा।

द्याद वा भी दिलचस्पी से देखा । नया चीन छोटी-छोटी जातियों के राजनीतिक और सास्ट्रतिक उत्यान में किस प्रकार दिलचस्पी से रहा है, पडिल नेहरू को इसके साक्षाल दर्शन हुये ।

### ग्रीपम महल

२० प्रक्तूवर को पड़ित जवाहरताल नेहरू का सारा दिन ग्रीप्प महस्र देखने में ही व्यतीत हो गया। यह मजूब्य के सम्राटी का महल था, किन्तु नये चीन में यह चीन के विराट सास्कृतिक वैभव का प्रदर्शन भवन बन गया है। जहाँ चीन की उच्चकोटि को क्ला देखी जा सकती है।

तस्या को श्री चाओ एन लाई ने पिंडत नेहरू को श्रीति भोज दिया। जिसमें सगभग एक हजार प्रतिस सम्मस्तित हुये। यहाँ जो भागण पश्चित नेहरू ने दिया यह बहा महत्त्वपूर्ण है। उनका पूरा भागण इस प्रकार है—

रिल्लो से जब में भीतिंग का रहा था, हो वर्तमान कीर जूतराल के इति-हास की समस्त हरवायली भेरे सामने पूम गयी। दो हजार वर्ष पहले से ही चीन और भारत ने एक-पूतरे को जानना और पहिलानना झारम्भ नर दिया या। उसके पश्चात अनेको चामिक तथा अन्य यागी एक देश से दूतरे देश रहुँवे जो अपने साथ धनने देशा का सदभावना का सन्देश नाथे और जिनने द्वारा सस्टिति और विचारों के आवान जवान ना आज भी उस्लेस मिनता है, मगर सपर्य का नहीं। यह इन दो महान पटीसी देशा की भीरव पूर्ण विरासत है।

पत्थात एक ऐसा धुग माना जब बोनो दश बाहरी धाक्तियों के गारण पत्थात एक ऐसा धुग माना जब बोनो दश बाहरी धाक्तियों के गारण बिल्हुल प्रपन-प्रपक हो गये। स्वाधीनता और आजादी हासिल गर लेने के पत्थात हमने फिर एम-दूसरे की और देखा और उन पुराने सम्पर्की यो, मान में नये युग के मनुसार फिर से जीवित करने का विचार दिया।

2017 - भुवार प्राप्त प्रवास कर आप अल्पहाल है तिये भारत 'प्रयानमन्त्री महोदय, कुछ दिन पहले जह आप अल्पहाल है तिये भारत प्रयानमन्त्री महोदय की हमने न केवल स्वामत निया या, बिल्ट उसका एक ऐतिहासित महत्व भी माना था। मारत की हमारी जनता ने वक्क महत्व का प्रमुक्त दिया था, और खापका उत्तराहर्पूर्वक स्वामत दिया था। इसी प्रकार जब उसे पता चला कि में इस महान् प्राचीन देश को जा रहा है तो उहीने मेरी इस यात्रा को वटा महत्व दिया। और इसे भारत तथा चीन दोनो देशो के लिए एक महत्वपूर्ण घटना समझा। धीकिय के निवासियों है कन जो मेरा

राष्ट्रपति माम्रो स्ते तुग ने चनना जनरल जूदेह, श्री बाऊ एन लाई, श्री त्यु शास्रो ची सौर मेडम सनयात सैन मादि प्रमुख नेतामी से परिचय कराया ।

इसी दिन सच्या को श्री चाओ एन लाई ने पडित नेहरू के सम्मान में स्थागत समारोह निया, जिसमें चीन के ६०० प्रमुख जन नेताओं ने भाग लिया। यही पर पडित नेहरू ने विव्यत के सम्यक्ष बलाई लामा और पत्रम लामा से भेंट की ।

पश्चात् दलाई लामा ने सम्बाददाताची की बताया कि उन्हें मादचर्य हुया कि पढ़ित जवाहरलाल नेहरू ६५ वर्ष की धायु में भी जवान दिखाई देते हैं। जग्होने बताया कि हहासा से पीकिंग जाने में उन्हें ६ सप्ताह लगे थे, पर इतनी शीझता से निर्माण कार्य हो रहा है कि लोटने में उन्हें बहुत ही कम समय लगेगा । ग्रीर यात्रा पहले से ग्राधिक सविधाजनक तथा भाराम देह होगी।

# ग्रल्पमलों का विद्यालय

पडित जवाहरलाल नेहरू ने श्रल्पमत जानियों के विद्यालय की भी देखा। यहाँ धपनी-धपनी जातीय वेप-भ्रमा से सज्जित विभिन्न जातियों के १३०० विद्यार्थियों ने नेहरू जी का स्वागत किया !

पडित नेहरू ने यहाँ बौद्ध विद्यार्थियों के बौद्ध मन्दिर तथा भ्रुह्लिम विद्या-थियों की मस्जिद भी देखी। यहाँ पहित नेहरू ने देखा कि विभिन्न जातियों के विद्यार्थियों के लिये उनके

अपने राष्ट्रीय भोजन की सुविधा के लिये झलग शलग भोजनालय है। गेहरू जी ने एक चार मजिल के क्षात्रावास का निर्माण होते हुये भी देला,

जिसमें ७०० विद्यार्थी और रह सकेंगे। श्रभी यहाँ बारह विद्याल इमारतें हैं, जिनका निर्माण पिछले ढाई साल में ही हबा है।

नेहरू जी ने विद्यार्थियों के विनोद ग्रह, उनकी पोशाक्षी, वाद्यकी, वर्तनी

द्यादि को भी दिलचस्पी से देखा । नया चीन छोटी-छोटी जातियो के राजनीतिक और सास्कृतिक उत्यान में किस प्रकार दिलचस्थी से रहा है, पडित नेहरू को इसके साक्षात् दर्शन हुये ।

# ग्रीपम महल

२० ध्रक्तूबर को पष्टित जवाहरलाल नेहर का सारा दिन ग्रीध्म महत्त देखते में ही व्यतीत हो गया। यह मचूबत के सम्राटो ना महत्त या, किन्तु नमें चीन में यह चीन के क्रियट सार्व्हातक बैंसन का प्रदर्शन सबन बन गया है। जहीं चीन की सम्बद्धीट की कसा देखी जा सकती है।

सच्या को श्री चाग्रो एन लाई ने पडित नैहरू को ग्रीति मीज दिया। जिसमें सगमग एक हजार प्रतिष्य सम्मलित हुये। यहाँ जो भाषण पडित नेहरू ने दिया बहु बड़ा महस्त्रपूर्ण है। जनना पूरा भाषण इस प्रकार है—

'विरुक्त से जब में थेकिंग का रहा था, तो बर्जमान कीर भूतकाल ने इति-हास की समस्त इस्थावकी मेरे सामने पून गयी। वो हजार वर्ष पहले से ही भीन और मारत ने एक-दूतरे की जानना और पहिचानना कारर-म नर दिया था। उसके परभाद मनेकी पामिक तथा अन्य याभी एक देश से इसरे देश दुवें जो प्रपने साथ स्थनी देश का सदयावना का सन्देश लाये भीर जिनके हारा सन्दरित भीर विचारों के आदान-प्रदान का आज भी उल्लेख मिलता है, मगर समर्थ की पान से पह इन यो महान प्रश्रीत देशों की गीरव पूर्ण विरासत है।

गरचाद एन ऐसा प्रुग भामा जय थीनो देस बाहरी सिक्तमो के नारए किर्मुल प्रमन-प्रपक हो गये। स्वाधीनता और धाजारी हासिल पर तैने के परचाद हमने फिर एक-दूसरे की घोर देखा भीर जन पुराने सम्मकों को, माज के नवे प्रुग के प्रमुगर फिर से जीवित करने का विचार रिया।

'प्रधानसन्त्री महोदय, बुद्ध दिन पहते अब घाप अल्पकाल के लिये भारत प्यारे ये, तो प्राप्ते धागमन वा हमने न केवल स्वागत निया था, विक्त तसवा एक ऐतिहासित महत्व भी माना था। मारत वी हमारी अनता ने उपके महत्व वा भनुमव विचा यो घोर धाणका व्याहहूर्यंत्र स्वागत क्या या। इनीमनार को पत्र वा चता कि में इस महान् प्राचीन देश यो जा रहा हूँ तो उन्होंने मेरी इस यात्रा की बटा महत्व दिया। और इसे भारत तथा थीन दोनों देशों के तिए एक महरवपूर्ण पटना गममा। पीनिय के निवासियों ने बल जो मेरा सानदार स्वागत किया है, उसके लिए मे सर्दव कृतत रहुँगा, वह भी इस बात का सकेन है कि इस महान् देस की जनता ने यह समग्र लिया है कि यह यात्रा वेचल एक व्यक्ति का आगमन नहीं है, वयन् उससे कुछ प्रक्रित है। वह स्वागत मेरा नहीं था, विक उस देश का वा विकास अतिनिधि होने का सीमाध्य श्रीर गीरव पुश्चे प्राप्त है। जनता की यह चेतना इतिहास का निर्माण करने वाली सिनतास भीर साराओं की, राजनैतिक नेताओं भीर राजनीतितों की इच्छापों से प्री प्रष्ठिक सच्छी क्योंटी है।

भैरे भीतर बोई ग्रुए हो या न हो, पर हालात ये हो गई है कि भैरी इस यात्रा ने हमारे इन दो महान बेदो के आपकी सम्बन्ध में कुछ ऐतिहासिक महत्य प्राप्त बर तिया है। भारत और चीन या आपनी सम्बन्ध इस सगय बहुत महत्व रलेगा। आज के इन आन्त और विपम ससार में तो इसका महत्व इससे भी धीमक हो पानता है। भाग मनुष्य किसी भी धन्य बस्तु से धीमक महत्व रलते हैं, धीर चीन धीर प्राप्त में वास सम्बन्ध स्वाप्त भी प्राप्त महत्व रलते हैं, धीर चीन धीर प्राप्त में बमने वासे समभग एव धारव व्यक्तियों मा महत्व बहत है।

यत इतिहास में बारे में हमारे धलग-धलग धलुमव रहे हैं, धीर हमने मार्ग भी अला घलग जुते हैं। इस समय भी हो सक्ता है हम मुख बाशों पर एक राम न हो, मगर इससे एक संद्वान्तिक सचार को खिलाया नहीं जा सक्ता कि हमारे अहत से महुभव लागमा एन जीते ही रहे हैं। हमने हहत जुछ सामनता है, और हमार इन सो देशों और उनके नागरिकों में निश्चित एन ने परस्पर मद्भायना पीर मिनता है। इस क्तहपूर्ण गमान में यह एन बहुन बढा लाभ है। साज ससार की सबसे बड़ी सावदयकता चारित है, धीर मुखे पूरा विद्वास है चीन की जनता, भारत की जनता की तरह साम्ति के व्येय में हो सारी हुई है।

श्रीमान् प्रचानमन्त्री जी ! आप जब भारत पचारे थे तो हमने एन सबुस्त बस्तन्य प्रकारित निया था, जिनमें हमारे आपक्षी सबन्य को चारित करते-वाने पांच सिद्धान्त मम्मिसिन थे। उन सिद्धान्तों में यह महान नियम प्रति-पार्दिन निया गया था कि प्रत्येक देश स्वतन्त्र रहे, अपनी इच्छानुमार जीवन व्यतीत करे, दूसरो के साथ मिशता रखे और अन्य कोई देश किसी प्रकार का उसमें हस्तता प न करे। यदि उन पाँच सिद्धान्तों पर विश्व में झात प्रयोग किया जाय, तो बतुत से फान है जो राष्ट्रों को कर दे रहे हैं, स्वयं हो समाप्त हो जायें। चीन एक महान और विश्वाल देश हैं, जिसमें बहुत प्रकार के सीन बतते हैं। चीन एक महान और विश्वाल देश हैं, जिसमें बहुत प्रकार के सीन बतते हैं। अगरत में जहां हम अपनी बुनियारी एकता को इक करते हैं यहां साथ हो इस सिम्तता को भी जो हमारे राष्ट्रीय जीवन माँ समुद्ध करती हैं, मान्यता देते हैं। हम जन लोगों पर, जो किसी एक प्रकार के जीवन के प्रम्यास्त हैं किसी दूतरे प्रकार के जीवन के प्रम्यास्त हैं किसी वृत्तरे प्रकार के जीवन के अपन्य राष्ट्रोय जीवन के क्षेत्र में भी इस विधिनन्तता को मान्यता देते हैं धीर दियर रखते हैं, को स्वाल के हम यह अनुमब करते हैं कि केवन इसी प्रकार राष्ट्र मीर जनता का पूर्ण विकास होगा।

'यदि एक राष्ट्र में वे दबा है, तो विजिन्त राष्ट्रों में वे बीज कितनी प्रधिक होगी? एक राष्ट्र की रक्षा को प्राय राष्ट्रों पर या एक देश की जीवन-अपाली को प्रन्य देशों पर लादने की जो खत है, वह कराड़ा धरवस्य पैदा करेगी प्रीर सांति को संजट में डालेगी प्रीर इसेलिये हम एक देश पर दूखरे देश के शासन कर किलोक रहते हाते हैं।

का विरोध करते आये हैं।
"इन तरह जिस करार दलों के लिए उसी तरह राष्ट्रों के लिए भी एक"इन तरह जिस करार दलों के लिए उसी तरह राष्ट्रों के लिए भी एकमात्र सहीं धोर क्यावहारिक मार्ग यहीं है कि वे सपने रष्टिकोण सौर जीवनमात्र सहीं धोर क्यावहारिक मार्ग यहीं है कि वे सपने रष्टिकोण सौर जीवनमात्र सहीं धोर क्यावहारिक क्यावहा

सन्य मार्ग या इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेत्र का अर्थ है-चलह । 'हुग संसार में हद से प्रधिक कलह, हेप भीर बरवादी देश चुके है, जबकि 'हुग संसार में हद से प्रधिक कलह, होप भीर करीन है। हेए भीर दिसा

प्रत्येक देश की जनता शांति बीर विकास के लिए बेर्चन है। ह्रेप भीर हिंसा से जी कि सपने पाय केवल लड़ाई, आज़ा या हिंसा हो नहीं लाते, बल्जि मानय विकास को भी रोकते हैं। दनसे किसी भी व्यक्ति या राष्ट्र की उपनांति हो हो नहीं सकती।

'इत गम्भीर विस्वात के साथ, जिसकी हमारे महान नेता महातमा गोपी ने 'हमें शिक्षा दी है, हमने, जितनी भी बोम्बता हममें है, उसके धनुसार शान्ति के लिये चेष्टानी है, पर युद्ध ना स्रभाव ही तो शान्ति नही है। यह एक वस्तु है जो ठोस है, यह जीवन का एक मार्ग है और सोचने तथा ग्राचरए। की एक प्रशाली है, स्रोर इसी प्रकार हम शान्ति का वातावरण उत्पन्त कर सकते है जो राष्ट्रो ने द्यापसी सहयोग की चोर हमें ले जायेगा।

'मुभे पूर्ण विद्याम है कि चीन और भारत के लोग इस महान उद्देश्य में, जिसके विना ससार के लिये नोई आधा नहीं है, स्वय की लगा देंगे और इसके

लिये चेष्टाएँ करते रहेगे। 'जिस उमग सौर प्रेम के साथ इस देश ने नागरिको ने मेरा स्वागत किया

है, मैं उसके लिये पूरी तरह कृतज्ञता प्रकट करने के हितायें शब्द नहीं पा रहा हैं। हालांत्रि मेरी बात्रा श्रभी बारम्भ हुई है, फिर भी उनके प्रति उदार स्नागत ने मुक्ते गद-गद कर दिया है। श्रीमान प्रधान मंत्री महोदय, मैं चीन के महान नेता राष्ट्रपति माथी त्से तुग के प्रति, आपके प्रति और आपकी सरकार के प्रति भी अपनी हादिक कृतज्ञता प्रवट करना चाहता है।" (हिन्दुस्तान टाइम्स) इसी भोज में थी बाबो एन लाई ने बपने भाषगा में पडित जवाहरलाल

नेहरू की यात्रा, भारत का शास्ति के लिये प्रयत्न और दोनो देशो की गहरी निकता से उत्पन्न हुई नई परिस्थिती के बारे में कहा---'दनिया के लोग बाम्तिपूर्ण सह-प्रस्तित्य की कामना करते है, पर कुछ

धानितयां हैं, जो इसका स्वागत नहीं करती । सीटो नामक गठवन्थन इसका उदाहरण है। सीटी के सम्बन्ध में पहित नेहरू क्षारा भारतीय पालियामेंट में दिये गये भाषण का उद्धरण देते हमे श्री चाम्रो ने कहा-'कि यह गलत भौर खतरनाक रवैया भभी भी नहीं छोडा जा रहा है और खतरा यह भी है कि इस ( फीजी

गुटवन्दी ) वे सतरे को एशिया के बाहर के कि त्रो में भी फैलाया जायगा। उन्होंने पहित जवाहरलाल नेहरू के शान्ति क्षोत्र की फैलाने की बात का

चदाहरण देते हुये बहा---

'स्पप्ट है कि आति हो व स्थापित करने सीर उसको विस्तृत करने की नीति जितनी ही भारतीय जनता के हित में है उतनी ही एशियाई जनता के हित में है। हम पंधित नेहरू के इस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं और इस कार्य में कठिनाइयाँ दूर करने तथा जान्ति क्षेत्र स्थापित 'करने भीर विस्तृत करने के प्रयस्नों में परस्पर सहयोग करने के लिये तथार हैं।'

#### महान भोज

भारतीय राजदूत को बोर से प्रयान मंत्री नेहरू के सम्मान में आयोजित स्वागत-भोज एक ऐसिहासिक घोज बन गया है, नयोकि इस भोज में बब तक की इतिहास की छारी परम्पराझों को तोड़कर चीन के राष्ट्रपति थी भामो त्ये- पूर्ण से सिम्मालित होने थे। यह भोज दुनियाँ में अपनी तरह का महता मोज रहा है जिसमें किसी वेस के राजदूत द्वारा दिये गये निमन्त्रण पर उन देश का राष्ट्रपति भी सम्मिलित हहा हो, पंडित जवाहरखान के वेश भारत को ही ऐसा गौरव मिला है।

यह मीज २१ श्रवनुवर की संघ्या की विधा गया था, भारत की धीर से यहीं भारत के प्रधान कंत्री विका जवाहरजाल मैहक, उनकी पुत्री भीमती इपरंदा-गांधी, भारतीय परराष्ट्र मंत्राक्षय के प्रधान खिषा थी एनः आराः विका भीर जा सविध बहाबुर्रतिह, एगः एतः वेत, केंः एकः इस्ता, एनः कें। सेशन दिवा विका में दिवा केंद्र कें कें के के तो की भीर सवस्य उपस्थित थें।

चीन की ओर से उपराष्ट्र पति थी चुतेत, राष्ट्रीय जोक कांग्रेस की स्पायी समिति के क्रायक स्तु प्राधी-चि भीर राज्य परिषद के प्रचान मंत्री भी जाबो एन लाई। उस समय सभी ने बड़ी जीर से करतल प्विन की जब चीन के राष्ट्र-पति मान्नी से जुरे ने भी प्यार्थिश किया।

इस मीन में विभिन्न देशों के राजदूत ही खपस्यत ये ही, साथ ही मारत चीन मैंभी संघ तथा धन्य जनवादी सगठनों के प्रमुख सदस्यों, ने भी भाग लिया।

भारतीय राजदूत श्री रामयन ने भोज में पहला जाम पेरा करते हुवे कहा—
'में चीन की महान जनता के विय नेता, आरत के महान मित्र पिरद्यागित के
प्रवत्त समर्थक, महामहित्र राज्यपित साम्रो स्ते तुंग के स्वास्य्य वी वामना के हेतु
जाम पेरा करता है।'

भोज में चौनी लोक गणतन्त्र का राष्ट्रीय गान बजाया गया ।

चीन के राष्ट्रपति श्री माम्रो त्से तुंग ने भ्रपनी ग्रोर से जाम उपस्थित करते इये कहा--

'चीनी भीर भारतीय जनता हढता पूर्वक शान्ति के पक्ष में है, हमारे इन सोनो देशों के लोग, पूरे ससार की नाई, शान्ति के लिये हड सकल्प होकर कार्य

कर रहे हैं। 'बाइये, हम चीन मौर मारत की जनता के सहयोग- के लिये और दोनो

देशों की जनता की समृद्धि के लिये, 'विद्वशाण्ति के लिये,

'भारतीय गएराज्य के राष्ट्रपति श्री प्रसाद के स्वास्थ्य के लिये,

'प्रधान मन्नी श्री नेहरू की इस यात्रा स्नीर उनके स्वास्थ्य के लिये, । भाज के इस भोज के मेजवार्न राजदूत श्री राघवन के स्वास्थ्य के लिये

मध्यान करें।' इस मोज में श्री चामो एन लाई ने एक भाषणु देते हुये कहा-- भारत चीन दोनो महान एशियाई शनितर्या है। दो हजार वर्ष से भी मधिक रामय से

भारत भीर चीन के बीच चनिष्ठ सास्कृतिक सम्बन्ध रहे हैं। इतिहास में कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि दीनों देशी में कभी यद हवा हो।

'वर्तमान समय में हमारे दोनो देशो की जनता उपनिवेशी दमन की शिकार

· हई है भीर दोनों ने उपनिवेश विरोधी सवर्ष किये हैं। भाज हमारे दोनों देशों की जनता की यह कामना है कि अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण सान्ति पूर्ण रहे, जिसमें हम भ्रपने देशो का निर्माण कर सकें।

'भौर साथ ही हमारे दोनो देशी की जनता साम्राजी दललन्दाची के विहद तथा आर्थिक विछडा पन दूर करने और पूरी राष्ट्रीय स्वाधीनवा हासिल करने के लिये संघर्ष कर रही है।

'इस सबसे नेवल इसी बात का धाधार नहीं मिलता कि हमारे दोनो देशो की जनता के बीच मित्रतापूर्ण सहयोग हो बल्कि इससे सदियों पूर्व मजबत हुई "मारी पनिष्ठ मिनवा बीर भी मजबूत होती है। हमारे महान पढीसी देश के प्रतिनिष्य के रूप में पडित नेहरू का चीनी जनता ने जो हृदय खोलकर स्वायत किया है, वह इतका सबूत है।

'यह गहरी मिनता इस बात को प्रकट करती है कि हमारे दोनो देशों में

मित्रतापूर्ण सहयोग की व्यापक संस्थावनाएँ हैं।

'मेरी नयी दिल्ली की यात्रा के समय १ सिद्धान्तो का जो संयुक्त वक्तव्य प्रणाचित हुमा है, कह ऐतिहासिक निषि है। चूंकि भारत भीर चीन धान्ति के साम-साथ रहने के इन गाँच रिद्धान्ती के प्रणेता हैं, इसलिये हम पर यह जिम्मे-वारी है कि अपने आवसी सम्बन्धों में हम इन सिद्धान्तो को आगे बढायें थीर प्रमल में यह दिलायें कि ये सिद्धान्त योगी पत्नो के लिये हितकर हैं, किसी की लिये हारिकारण नहीं।

'हमारा विश्वात है कि जान्ति के साव-साव रहने और मित्रतायूर्ण सहयोग से मित्रवय ही वीरे-वीरे दूसरे एजियाई देजों लया सारो दुनियाँ के देजों के साब

शान्ति से साथ-साथ रह सकता भासात हो जायेगा.।

खुनियों की जनता का बहुमत शान्ति के साथ-साथ रहने के सिद्धान्तों का स्वापत करता है। धान्ति से साथ-साथ रहने के पौथ सिद्धान्तों को समल में वाने के लिये ने तैयार है। पर चन भी हुछ ऐसे घटण सक्यक लीग हैं भी हसका स्वापत नहीं करते भीर हमने विपयीत काम कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में सबसे हुस्स जवाहरण 'सीडी ग्रंड' का है।

'यह गलत और खतरनाक रवैया श्रमी छोडा नहीं गया है, और खतरा इस यात का है कि इसे एशिया के बाहर की फैलाया जायना । हमारा कहना है कि

यह एशिया में असन्तोप का कारण है।

'शान्ति का दोन जनाने धीर वसे बढाने की भारत की नीति, मारत की जनता के हिंती के धीर साथ ही एशिया के दूसरे देखी की जनता के हिंतों के अनुसूज है। प्रधान मंत्री नेहरू के इस प्रस्ताव का हम स्वागत करते हैं। हम मारत के साथ मिलकर फठिनाइयों वी दूर करने घीर एशिया में एक शान्ति एक क्षेत्र कराने और जसका शिस्तार करने के निये एक शाय साम करने के लिये सैयार हैं! "मभी हाल हो में मारत बौर चीन में जो व्यापारिक समफौता हुमा है. हम उसका स्वागत बरते हैं। उससे त्यारे बोनो देशों में घायिक सहयोग को बस मिलेगा।

१६६ करोट भारतीय और चीनी जनता का मित्रतापूर्ण सहयोग एशिया और इनियों की शान्ति की रक्षा करने का एक सहस्वपूर्ण साधन होगा।

हम बाता करते हैं कि भारत बीर बीन की मुद्द निन्नता बीर भी मत-बूत होगी तथा विकतित होगी, जिसमें भारत धीर बीन के ये सम्बन्ध सारी बुतियों के सामने इस बात को मिसाल बन जामें कि विभिन्न सामाजिक रिवासों और विचारधाराओं के देश किस प्रकार शास्ति से साव साथ रह सकते हैं।' (जनवा से )

### संगीत श्रीर बन्देमातरम

परित नेहरू के सम्मान में २१ अवन्तर को रात में चीती नृत्य और सपीत का जो समारोह हुआ, जसमें विक्म बाबू का लिखा हुआ भारतीय राष्ट्र गीत बच्दे मातरम भी गाया गया 1 इसले साथ वाख यत्री (आकरेंद्र) ) का इतना मूचर सामनस्य था कि पहित नेहरू ने इस गीत का रिकार्ड बमाकर देने की प्रार्थना की।

च्यान देने की बात यह है कि आरस में इस गीत को राष्ट्रगीत इसिलये महीं बनाया गया कि सगीतकारी को इसके साथ बैण्ट के स्वर मिलाने में कठि नाई सनुभव होती थी, निन्तु चीती सगीतकारी ने आकेंस्ट्रा का बढिया सामणस्य बैठाया।

# चीन के समाचार पत्र

चीन कें समस्त समाचार पत्रों में पिडित नेहरू की बाता को मुख्य शीर्षक देकर खापा गया । हवाई बहुँ पर पिडेत नेहरू ने को जापता दिया उसे समस्त समाचार पत्रा ने ज्यों का त्यों अकाशित किया । यदित नेहरू के सम्बन्ध कें समस्त समाबार प्रथम पुष्ठ पर प्रकाशित कियों गये।

दैनिक पत्रागमिन ने अपने सम्पादकीय में लिखा--

'पडित नेहरू की यात्रा जारत चीन सम्बन्धों में प्रधान मनी चाछी एन लाई की यात्रा के परचात् एक स्त्रीर महत्त्वपूर्ण घटना है।

पम ने भपने इसी सम्पादकीय में लिखा—"दोनो देशों की मित्रता दिन प्रति दिन चढती जा रही है।"

चीन के मजदूरी के मलबार देखी वर्कर ने पंडित नेहरू का स्वागत करते हुए घोषणा नी कि—'पंडित नेहरू की इस यात्रा से दोनों देतों के मिनतापूर्ण सन्वन्य मनस्य ही मौर पनिष्ठ होंने, तथा इसने एशिया तथा हुनियाँ की सामित नी रक्षा करने में मन्द मिलेगी। हमारी हादिक कामना है नि एशियाई सान्ति के कार्य में दोनों देख और भी पशिष्ठता से सहसीग करें।

चीनी युवनो नी धोर से प्रधानमन्त्री प॰ जवाहरत्वास नेह्रू के स्वागत में उनके मुख पत्र ने लिखा--

'राजसत्ता प्राप्त वर लेने के परचाल हमारे ह्रवय को सबसे वडी इच्छा है कि हम प्रमने देश को एक ऐसा शिक्तिशाली और समुद्ध देश बना लें जिसती प्रोर किसी को भी धर्मेल उठाने की हिम्मत न पड़े। भारतीय जनता की भी यही इच्छा है कि शान्तिपूर्ण यातावरण में वे अपने देश का निर्माण करें। भारत और चीन की जनना की विवता को धीर आगे यहाने का यह एक भाषार है।'

### वियतनाम श्रीर इण्डोनेशिया

वियसनाम और इक्षेतिनिया थोनो ही बहुत छोटे राष्ट्र है, भीर दोनो ही स्वपने दवायोत्ता ने समर्थ में प्ले रहे हैं। पहित जवाहरलाल ने यदानदा जब भी तुरियों ने लिए शान्ति मा निजर क्या सब वियननाम और स्थानिता मा जिनर प्रवस्त आया। य्योधि माम्राज्यवादी देशों ने दन देशों भी जनता के स्वायोनता सपाम को कुचलने ने लिये नीच ने मीच व्यवहार और वबे से बडा स्वस्त दनने विरद्ध प्रयोग किया, स्वपर वियतनाम और इक्षेत्रेत्वा मी महान् जनता ने भी साम्राज्यवादियां के कुर वस प्रयोग ने याने पुन्ते नहीं देशे। परित तैहरू पहले वियननाम गये, परवान देशों निया में। मानित के

पुजारी भारतीय प्रधानमन्त्री का दोनों ही देशों की जनता ने हृदय खोल कर स्वागत किया और शान्ति के लिये ददम से क्दम मिलाकर भारत के साम चलने वा इद सक्लप दहराया।

# वियतनाम

धाजाद वियतनाम की राजधानी हनोई की मूक जनता ने प्रधानमन्त्री पड़िए जवाहरलाल नेहरू के स्वागत के लिये सारे शहर को पुष्पो और फूलमालाग्रो से सजाया था। ऐसा प्रतीत होता था कि नहर में विवाही की घूम है। चारी और उल्लास ही उल्लास फैला हमा या । वियक्तनाम के उपप्रधासमध्यो भी फासवाय दौन ने हवाई ऋड़े पर पडित

मैहरू का स्वागत किया। वहाँ से नेहरूओं को राष्ट्रपति होचीमिन्ह से मिलने के लिये ले जाया गया।

तीन भील लम्बे मार्ग पर दोनो जोर लाखो हर्षोत्कल नर-नारी पतार बाँध-कर खढे हए थे, जिन्होने पडित नेहरू पर फुनो की वर्षा की । राय्ट्रपति हीचीमिन्ह भीर पहित नेहरू का मिलन दो देशी की साम्राज्य-

विरोधी, मान्तिप्रेमी जनता के गहरे झापसी प्रेम का हश्य था। राष्ट्रपति होची-मिन्ह नै पहित नेहरू को भूजाओं में भर लिया और गले से लगा लिया।

राष्ट्रपित होचीमिन्ह और पडित नेहरू दो व्यक्ति या महान् व्यक्ति गसे नहीं मिले, बल्कि दो राष्ट्र गले मिले।

सवाददातायों से पहित नेहर ने कहा-

'हानटर होची-मिन्ह साक्षाल जान्ति मृति हैं।'

वियतनामी जनता के गौरवभाली स्वतन्त्रता सधाम के इस महान् नेसा से पांडत नेहरू की यह पहली मुलाबात थी, बिन्तू डाक्टर होचीमिन्ह नेहरू जी के पिता पडित मौतीलाल नेहरू से साम्राज्य विरोधी सघ के चन्तर्राप्टीय सम्मेलन में मिल चके थे।

्र डाक्टर होचीमिन्ह और पडित नेहरू ने अपनी बातचीत के परचात् एक सपुक्त विज्ञप्ति प्रकाशिन की, जिसमें चाऊनेहरू के पाँच सिद्धान्ती का समर्थन किया गया था । दौनो ने भारत और वियतनाम के आचीन सम्बन्धो को पूर्न-स्थापित करने श्रोर उन्ह मजबूत करनें पर जोर दिया । दंहोनेशिया

इंडोनेशिया के दैनिक 'हारियान रैयत' ने पडित नेहरू की चीन याता पर लिखा है कि---'एशिया के दो महान प्रतिनिधि मिल रहे हैं। यह गान्ति का मिलन है और इसरे विश्व शान्ति को सबल बनाने में हमें ब्रोस्माहन मिलेगा ।

पहित नेहरू ने दोनवाग में नूचगाँव अनुसान का विराटलोई था भारलाना भीर केरन का सन्दरगाह देखा।

#### पत्रकारों के बीच

पडित जवाहरलाल नेहरू ने पत्र सम्बाददाताओं के सम्मेलन में बताया कि लक्ष्म भीर सुमार्ग के पुछ अलवारी में जो भारत तथा चीन ने बीच मतमेदी मै समाचार छपे हैं, वे सरासर भूठ हैं। चन्होने बहा-

'हम और चीन दोनो शान्ति की वामना वरते हैं, बयोकि जो उन्नति हम करना चाहते हैं, उसका बनियादी आधार यही है । हम दोनो के लिए यह पवित्र ष्प्रान क्या मात्र नहीं है, हमारे लिए वह महत्वपूर्ण स्नाकाक्षा है।"

पंडित नेहरू ने पहा-मूछ मामली में हम दोनी की समस्याएँ एक हैं, और योगों की परिस्थितियाँ भी एक हैं। हम दोनो एक दूसरे से सीख सबते हैं। चीन भीर हम दोनों ही चाहते हैं कि हमारे देशों के करोड़ो लोग सुनी भीर समृद्ध हो सकें।

'मुक्ते ग्राशा है कि दोनी देशों के बीच सम्पर्क ग्रीर श्रधिर बढेगा, यह ग्राव-रपव है कि हम दोनो एक दुबरे को समर्के।

भारमीमा के सवाल पर उन्होंने कहा-'हम केवल एक ही सरकार की मानते हैं।और यह है चीन की जनवादी सरकार ।'

#### श्रन्तिम भाषण

२७ प्रश्टूबर को पडित जवाहरलाल नेहरू वा एव भावल रेडियो से स्नाया गया । जिसे पहले ही रिकार्ट नर लिया गया था---

'एक सप्ताह पूर्व में पेहिंग पहुँचा था और कल इन प्रशिद्ध घोर उदार नगर से बिदा लेने वाला हूँ। तीन दिन पश्चात् में चीन स वापस भारत के लिए रवाना हो जाऊँगा।

'भे नये चीन में, जिबनी कुर्वेक फानियाँ लेने ना मुफ्ते सीमाग्य प्राप्त हुपा है, मर्गाणित प्रमान वपने साथ ले आक्रेगा। सर्वाधिक, में उस परपूर मिनता बीर सल्तार की तादवार वपने साथ ले आक्रगा को चीन के उदार हुदय लोगों से मुक्ते प्राप्त हुई है। वह बादवार बनी रहेगी और में चीना जनता की कृषा स्रीर प्रेम को कभी भी नहीं भूता लक्ष्मा

'वीस वर्ष पहले जीन में सुदीयें प्रिमयान स्नारम्म हुना था। मुक्त स्नरण है में उसके समापारों जो रोमाज और प्रसंता की भावता के साथ पढ़ा करता था। वह सिम्यान सैनिक इतिहास में योग्यता की राज्य व्वदरस्त सहनशीलता के एक कारनामें के रूप में स्मरणीय जन गया है। मेरे लिये नह समियान एक राष्ट्र और उसकी जनता के सुदीयें समियान का प्रतीक दन गया था।

'धीन और भारत दोनों हैं। बहुत वर्षों से अपने स्वाधीनता और समृद्धि के अभियान में व्यस्त है। इस विभिन्न भागों पर चलते हुए बाज अपनी यात्रा के एक पदाव पर मा पहुँचे हैं, एक सहस्वपूर्ण पडाव है जहां हम स्वतन्त्र और अधु वहां सम्पन वहीं के तरह काम कर उसते हैं, पर फिर भी बहुए पर बाब हो है और इसते पूर्व की हमारी अगियत जनता मुझ भीर समृद्धि के उस स्तर पर पहुँचे, किस पर कि उसे पहुँचना चाहिये, हमें अभी बहुत आगी बढ़ना है।

'इत तरह ये दोनो देश इस महान् प्रयत्न में लगे हैं, और प्रुक्ते स्वाता है कि दोनो ही एक इसरे से बुद्ध सीख सकते हैं। भले ही उनकी कुछ समस्याएँ प्रलग-प्रतान हो, भीर उनका बग भी एक जैसा न हो, फिर भी दोनों आपस में मनेक मकार का सहयोग कर सकते हैं। दो राष्ट्रों भीर उनके नागरिको में जो महत्व-पूर्ण वस्तु है, वह सहिस्मुता और गिनता की माबना है। यदि मे हैं तो प्रत्य 'चीजें स्युमेंस आजाती हैं। मुक्ते पूर्ण विश्वास है कि चीन भीर मारत में ये दोनो सहतु से भीज ह हैं।

भी भारत में अपने काय पर जो काफी आरी है, लौट जाऊँगा, पर इस

गहान् भीन देश के अपने बोटे से प्रवास की और इसकी महान जनता की ममुर स्कृतियों मेरे साथ रहेगी। ये ममुर स्कृतियों मुक्के शहल भीरबल प्रदान करेगी। 3के पूर्ण प्राता है कि जन महान् सेष्टाओं में जिनमें हम सने हैं, भौर विश्य में सान्ति की मुद्रब स्थापना के महान्तम प्रयास में हमारे ये दोनो देश परस्पर सहसीग करेंगे और यहायता पहुँचांगेंगे।

'में पीकिंग के लोगो के प्रान्त घोर चीन की जनवादी सरकार घीर जनता के बित उनकी मिनता धौर सरकार के लिए एक बार किर धपनी हार्बिक कृत-मता प्रकट करना पाहता है।'

#### धन्यबाद सस्टेज

पहिल जवाहरलाल नेहरू ने चीन से भारत के लिए चलते समय राष्ट्रपति मामी-से-पूर्ण को एक घन्यवाद सन्देश ग्रेजा। जिसमें कहा—

'इस छोटी सी पर कभी न सुलाई जा सकने वाली यादा के परचात् चीन के विदाहोंते समय में एक बार फिर झाएको इस जवार सत्कार और निमता के लिए जो क्रुफे प्राप्त हुमा है पण्यवाद भीर शतकाता प्रकट करना चाहता हूं। में इसे खपने दोनो बेसो और उनके नागरिको की निजता का प्रतीक मानता है। मुफे झाला है कि बोनो देश एक दूसरे के हितो के लिए, विश्व सानित के लिए सायस में इससे भी प्रधिक सहनीत करेंगे।'

#### चाम्रो एन लाई को

'इस महान देश की नेरी यह छोटी सी वाजा समाप्त हो गई है, धीर धक इस यही से घर के जिए जिया हो रहे हैं। मुक्की यहाँ भाकर, यहाँ जी महान क्याँ चल रहा है, उसकी उद्धा भाकर देखकर तथा चीनी अनता के नेतामों से मिलकर धपार प्रसानता हुई है। मैंने एक महान राष्ट्र वो, जो न केवल विस्तार में वरण प्रसान महान है, देखा है। में इस निजता और धावर सत्कार के लिए मी, जो इस पूरे प्रवास में मेरे चारो और रहा है, आपके प्रति इतसवा प्रमुट करता हैं।'

<sup>&</sup>lt;sup>क</sup>भारत में चीन के राजदूत के कार्यालय की विजय्ति में।

पंचम अध्याय पाक-ग्रमरीकी गठ जोड़ एशिया की शान्ति की खतरा

# फौजी समकौता

पाकिस्तान और भारत एक देश के दो माग है, अवएव दोनों को भिलकर रहुना पाहिए। यह बात प्रत्येक मनुष्य के दिमाग में भारानी से उत्तर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के रामस्त उच्च बीर ख़ेंद्र शासनाधिकारी यो मारत के समस्त सालाभिकारों एक हो मों की बोदों में पने और बढ़े हुये और इस तरह एक देश में की बोदों में पने और बढ़े हुये और इस तरह एक देश के परवान हो देश का जाने के बाद भी सबसे पहले नारत भीर पाकिस्तान के बासनाधिकारों पाई-माई हैं। जनता तो सबसे पहले नारत भीर पाकिस्तान के बासनाधिकारों पाई-माई हैं। जनता तो सबसे पहले नारत भीर पाकिस्तान के बासनाधिकारों पाई-माई हैं। जनता तो सबसे पहले नारत भीर पहिला में

मगर बात इससे मिल्कुल जल्ली है, भारत यदि दिन बहुता है तो पानिस्तान प्रात, भारत यदि धानिस के लिये प्रयत्न करता है तो पाविस्तान प्रुद्ध के लिये। मेर ऐसी ही कुएनारा के कारएए पाकिस्तान की बनता परेदान है। मेर यही कारए है कि प्राज भी पाकिस्तान कर्ष गुलाब देश है, क्योंकि प्रभी हाल ही में जब पाकिस्तान के शक्तेर जनरल इलाज के लिये बोरोप वसे तो जन्हें इगलैंग्ड की महारानी से प्राज्ञ खेनी पढ़ी स्थानाएन गक्तेर जनरल के लिये मानजद करने भी भें (भने ही चाह वह बात जीपनारिक अर से ही) हत बात को जितने भी प्रयवारों में यहा सज्जा से सर फून गया कि हमारा पढ़ी से बात भी हमारा ही देश मा प्रांत भी प्रयवारों की हलामी में जनवा हमारी ही स्थाना प्रांत भी हमारा ही देश मा प्रांत भी साम्राज्य प्रांत के हलामी में जनवा हमारी हमारा ही देश मा प्रांत भी साम्राज्य प्रांत के हलामी में जनवा हमारी हमारा ही देश मा प्रांत भी साम्राज्यपादियों की हलामी में जनवा

गत प्रधान मनी श्री गुहम्मद छली पहले पाक्स्तान की श्रोर से समेरिका मैं 'राजदूत ये, उनके बारे में प्रतिक्ष है कि वह समेरिका की चाटुकारिता करने के लिये कवे चतुर हैं। यही कारएा था, कि एक यम उन्हें बिना किसी जुनाव साथे के ही राजदूत पर से हटाकर पाकिस्तान का प्रधान मंत्री सना दिया गया या। दसमें भी एक में व दिया था।

भगरीना बास्तव में पानिस्तान के भीतर रहकर मारत भीर रूस तथा चीन के विरुद्ध भ्रपनी फीजी नाके बन्दी करना चाहना था। भीर इसमें उसे तत्काल

<sup>े</sup>श्रव पाकिस्तान भी गुगुगाला घोतिन हो समा है।

'धमरीना द्वारा पानिस्तान को दी जाने वाली यह यहायता सान्ति की ग्रीर नहीं, युद्ध की भीर एक पदम है। वह शिक्ष विदल युद्ध की ग्रीर ही एक पदम नहीं है, बेल्कि ऐशा कदम है, जा युद्ध को हमारे सीमान्ती पर से ग्राता है। यह एक एविया विरोधी जदम है "।"

भला ये फीजो सहायता कैसी थी, जिस पर पाविस्तान वे प्रधान मंत्री ने दें सस्ताक्षर क्यें पे । उसकी कुछ मुख्य सर्वे इस प्रकार है---- ।

धारा एक की हुसरी उपधारा के बहुसार धमरोकी सरकार से पहुले इजा-जल लिये विना पाकिस्तान धमरोका द्वारा दिये गये फीजी सामान का इस्तीमाल नहीं कर सकेगा।

बारा ४ के धनुसार धमरीना को हक होगा कि मबब ना कैसे धीर यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे देखने के लिए यह ध्यपने अफ़मरो नी सैमात करे। इस काम को यह धम्द्री तरह कर सके, इसके लिए पाकिस्तान को जन्हे पूरी सुविधा और स्रिथनार देने होंगे।

पारा पाँच के अनुसार पाकिस्तान इस बात के लिए बाब्य होगा कि सम-रीको सरकार वो वे शव कच्छे और पर्ध कच्चे माल, जिनवी उसके पास वनी हो या वे माल जिनकी उसके पास मिल्य में क्यों हो सक्वी है, जितनी माना में और जब यह पाहेगा तब तक ती छुवा धातों पर उसने पास मेजता रहेगा।

सक्षेत्र में हम यो वह सबते हैं, कि इस सममीते ने अनुवार धमरीकी जग-बाजों में पानिस्ताम, उसनी जमीन, उसके साधनी धीर उसभी कीजों को दूरे तौर से धपने चिकने में जरूड लिया है। यह उनवा कि क्या के महा बन गया है, जिनका इस्तेमाल वह अपनी फीजों योजनाओं ने बडाने थीर उनमें हिन्दुस्ताननों पत्तीट मार उसकी आजादी थीर प्रमुखता को समाप्य मन्त्रे के लिए मरें में।

६३ नवस्वर को टैको बीर प्रन्य कीजी मामान से लबा पहला प्रमरीको नेडा मराची के सट पर प्राकर लगा तो देश के खारे प्रख्वारों ने इसका विरोध क्या। एक प्रसिद्ध प्रस्तवार ने लिखा—

'यह वही सामान है, जिसने कुछ वर्ष पहले चीन के महाद्वीप में बरमी तक न युभने वासी पृष्ठपुद्ध की घाग लगा दी थी । करोटों चीन वासियो का होस ( १९६ *)* लैकर ही वह स्नाग शान्त हुई थी। यह बही क्षामान है जिसने कौरिया की घरती

को लहू जुहान नरवे उसवे हृदय के दो दुनके कर दिये हैं। यह वही सामान है जो सात वर्षों तक हिन्द बीन में गार्द को माई से नदाता और मदाता रहा है, श्री र प्रव मी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। यह पहीं सामान है जो मध्य पूर्व के मुस्लिय देशो म श्राये दिन जुन की नदियों बहाता रहा है। यह वही सामान है जो भीटों और भीटों और लन्दन और पेंदिस समग्रीतों ने रूप में तमाम श्रीरोप प्रीर एतिया के श्रमनोक्षमान के लिए इन महाद्वीपों के देशों मी आजारी

चलाइ हा। आगो चलकर इसी अलबार ने सिला है कि 'आने के पहले ही पाकिस्तान की आजादी को रोद डाला।"

छ खबार ने लिखा है— खतरे की गम्भीरता को समक्ष लेना आवश्यक है। मीत पा वह सामाग उस पान अमरीकी समक्षीत के मातहत भा रहा है जो गत नई १९४४ में हुमा था।

'जिन दिनों पाक्षिस्तान के बाय इस समक्रीते की धनशीतियों ने बातकीत द्युक की थी उन दिनों वोरिया छीर काश्मीर में ही उनकी पराजय हुई थी। कीरिया में सैनिक और कश्मीर में कूटनीतिक।

'तसक' बाद से उनके पैरों के नीचे से और काफी जमीन निकल गई है। हीन लीन फू नी विजय और जैनेचा सम्मेनन की सफलता ने हिन्द चीन में उनकी पीजनामी नो मसफल कर दिया। चीन को पेरने, मन्तर्राष्ट्रीय दुनियाँ से मलग रखने, उसने निकास नो रोनने भीर सारत चोन के धीच जहूर बोने नी उनकी नीशियों भी बेनार गई। 'मीटों' का सिनका गी एशियाई देशो में न चल सका। और किर मन्त में पूर्वी बगाय के जुनायों में मुस्लिम शीग की हार के बाद स्वय पानिस्तान में भी उनक और उनक साहमियी के लिए गम्भीर संकट पैदा हो गया ।

'इन घटनाओं से वे बोर भी बचान्त और बघीर हो उठे हैं। हिन्दुस्तानी मूखण्ड को गदि वे अपने गिरफत में लेना चाहते हैं, तो उनके लिए 'घव या कभी नहीं', का सवाल हो गया है।

इस अखबार की दो शूक राय से अमेरिका के पत्र 'टाइस्स' की भी सास बग्द सी हो गयी, जिसने इस सहायता के आने से दो सप्ताह के पूर्व लिखा या-

'बिना किसी खून खण्यर के ही पाकिस्तान एक प्रस्थिर पश्चिम पक्षी जनतन्त्र से एक स्रधिक ठोस, पश्चिम पक्षी फौजी डिक्टेटरशिप में बदल गया।'

न केवल फीजो गोला बाक्द ही ब्रमेररिका से आने के लिये पाकिस्तान ने सममीता किया नरन् ब्रमेरिका के पूँजीरितयों को उनकी ही गतों पर पाकिस्तान में पूँजी स्तालर ब्रमाश के लिए भी निमन्त्रण दे दिया था। दूसरे राज्यों में जब विश्व के समस्त राज्य उपनिवेशवाद के विरुद्ध और पूँजीवारी प्रणाली के विरुद्ध संपर्ध कर रहे हैं या विजय पा चुके हैं, तब ऐसे युग में वाकिस्तान स्वयं प्रपने भाग समेरिका का वर्षनिवेश बनने की तैयारी कर रहा था।

हीर जनता के क्षामने एक नया होग पाकिस्तान का गवर्गर जनरफ रव रहा था, सर्वेद्यसिय सरकार का । और इस गई सर्वेदलीय सरकार के वगने के यायजूद भी जिसमें अंतरूर साल जैसे व्यक्ति भीजूद थे, यहाँ कीजी सासन चासू कर दिया। केवल कहुने भर के लिए पाकिस्तान के प्रयानमची ग्रुहण्यसमयी ये, वास्तविक सत्ता तो पूर्वी पाकिस्तान के वरनाय भूतपूर्व गवर्गर जनरल सिक-यर मिर्जी के हाथ में थी। जनरल सिकन्यर मिर्जी क्षेत्रीरक्त के विश्वस्त प्राची है, और कहे यंगात का गवर्गर भी इसीसिय बनाया गया था कि यहाँ की संदूरत मीचें की सरकार की समाप्त कर दे और उचने साम्य भी कर से।

इस्कन्दर मिर्जा से जब बंगाल में गवन री जासन के समाप्ति के बारे में एक सवादराता ने पुछा तो उसने बेदामीं से उत्तर दिया—

'वयों ? गवर्नरी ज्ञासन का खात्मा वयों निया जाय ? लोग उतसे खुदा है, फिर उसे खर्म करने की वया जरूरत है।'

पाकिस्तान के इस राजनीतिक नाटक के पीछे मध्यपूर्व के देशों का इतिहास

सेकर ही वह आग धान्त हुई थी। यह वही सामान है जिसने कीरिया की परती की लह जुहान करके उसके हृदय के वो टुकड़े कर विश्व है। यह वही सामान है जो सात वर्षों तक हिन्द भीन में माई को माई ले लड़ाता और कटाता रहा है, और अब भी उसका पीछा नहीं खोड़ रहा है। यह वही सामान है जो मम्म पूर्व के मुस्लिम देशों में आये दिन लून की नदियां बहाता रहा है। यह वही सामान है जो 'नेटो' और 'सीटों और लच्चन और वेरिख समझीतों के रूप में समाम वोरोप और एतिया के समनोस्नान के लिए इन महाक्षीपों के देशों की सामादी और प्रश्नवात्त ने निए जूनी खतरा चनवर मेंडरा रहा है।

झाहनी बाबाज के नीचे करोड़ो नेताओं कौर साताओं की सिसकती माहे हैं। बह जहाँ गया है, उसने गीत को ही खेंतियों बोर्ड हैं, तबाही की ही मौपियों बताई हैं।' सागे चलकर इसी मखबार नै लिखा है कि 'खाने के पहले ही पाकिस्तान

'उसके ऊपर करोड़ो मामूम इन्सानी के लहु के बाग हैं। उसकी कर्कंश

की चाजादी को रोंद शला।'
- शलबार ने लिखा है—'खतरे की गम्भीरता की समक्ष लेना आवश्यक है।
मीत का वह सामान उस पाक अगरीकी समक्षीत के भावहत चा रहा है जो

सात का वह सालाग चर्त पाक अगराका समझात के भावहर्त आ रहा है जा गत मई १६४४ में हुआ या। 'जिन दिनो पाकिस्तान के साथ इस समझौत की स्मरीहियों ने बातचीत

'जिन दिनो पाकिस्तान के साथ इस समझौते की धमरीक्यों ने बासचीत घुरू नो घी उन दिनों गोरिया और काश्मीर में ही उनकी पराजय हुई यी। कोरिया में सैनिक और कश्भीर में बूटनीतिक।

'उताक बाद से उनके पैरो के नीचे से और काफी जमीन निकल गई है। हीन सीन क्रू की निजय और जैनेवा सम्मेसन नी सफलता ने हिन्द चीन में जननी योजनामों को सफलत कर दिया। चीन को घेरते, अल्तर्राष्ट्रीय पुनियाँ से यस्त्र रखने, उसके विकास को रोकने और भारत चीन ने बीच जहर बोनें की उनकी कोशियों भी बेकार नई । 'योटों ना सिनका भी एशियाई देशों में क्षा सकत स्वा भीर किर अल्त में पूर्वी वगाल के जुनावों में, मुस्तिम सीम की हार के जुनावों में, मुस्तिम सीम की हार के बाद स्वय पाविस्तान में भी उनके और उनके आदिमियों के

लिए गम्भीर संकट पैदा हो गया।

'इन घटनाम्रों से वे भीर भी महान्त भीर समीर हो उठे हैं। हिन्दुस्तानी मुखण्ड को यदि वे अपने गिरफ्त में लेगा चाहते हैं, तो उनक्षे लिए 'भ्रय या कभी मही', का सवाल हो गया है।

इस प्रलबार की दो हूक राय से प्रमेरिका के पत्र 'टाइम्स' की भी सांस झग्द सी हो गयी, जिस्ती इस सहायदा के बाने से बो सप्ताह के पूर्व सिखा था— 'बिना किसी सून शक्षर के ही पाकिस्तान एक अस्पिर पिटम की जनतन्त्र से एक स्थिक ठोज, पहिलय पत्नी फीजी डिकटैटरसिंग में बबत गया।'

न केवल फीजी गोला वारूद ही समेरिका से साने के लिये पाणिस्तान ने सममौता किया बरन् समेरिका के पूँजीपतियों को उनकी ही वसों पर पानिस्तान में पूँजी लगाकर व्यावार के लिए भी निमन्त्रण वे दिया था। दूसरे दाव्यों में जब विश्व के समस्त राष्ट्र ज्यनिवेदावार के विरुद्ध में पूँजीवादी प्रणाली के विश्व संपर्ध कर रहे हैं या निजय पा चुके हैं, तब ऐसे पुग में पाकिस्तान स्वयं प्रपने सात्र समेरिका का उपनिवेदा बनने की संवारों कर रहा था।

श्रीर जनता के सामने एक नया क्षेम पाकिस्तान का गवर्गर जनरस रख रहा था, सर्वकारीय सरकार का । श्रीर इस नई सर्वेदलीय सरकार के वनने के बावजूद भी जिसमें डावटर खान जैसे व्यक्ति शौजूद थे, वहां भीजी धामन साम पर दिया। केवल कहने भर के लिए पाकिस्तान के अधानमञ्जी मुहुमनद्याली थे, बास्तविक सत्ता तो पूर्वी पाकिस्तान के वदनाम भूतपूर्व गंगर्गर जनरस सिक-न्यर मिर्चा के हाम में थी। जनरस सिक-न्यर मिर्चा के किए पाकिस्तान के विद्याल के विद्याल मा गवर्गर थी। स्वी की सिक-पर निर्मा के विद्याल मा गवर्गर भी इसी सिव वनाया गया था कि ये वहां की संप्रता मोंचें की सरकार की समाय्त कर दे और ज्वाले समाया थी। कर थी।

इस्तन्दर मिर्जा से जब बंगाल में गवनंदी शासन के समास्त्र के बारे में एक संगादवाता ने पूछा तो उसने बेशमीं से उत्तर दिया—

'नयों ? गवर्नरी धासन का खारमा नयों किया जाय ? लोग उससे युदा है, फिर उसे खरमें करने की क्या जरूरत है।'

पानिस्तान के इस राजनीतिक नाटक के पीछी मध्यपूर्व के देशों ना इतिहास

बदलने के नादुक होते रहे हैं। लियावतंप्रली की हत्या, नाजिमुद्दीन का गद्दी से उतारा जाना, मुहम्मद-धनी का एकाएक प्रधानमन्त्री बनाया जाना और फिर सकट काल की घीपसा, सविधान सभा का भग होना-पाकिस्तान में साम्राज्यवादियों के इस नाटक

1 444 1 दुहरा रहा है, जहाँ साम्राज्यवादियों के इशारे पर व्यसन्तुष्ट जनता को अम में डालने के लिए और प्रपना घोषण और तेज करने के लिए छड़े छमाये सरकारें

ना ग्रन्त यही नहीं है। भीर भव मुहम्मदग्रली का भी पत्ता साक । पता नहीं पाकिस्तानी जनता को भ्रमी वया-वया देखना है, वयोकि भ्रमी

तो प्रमेरिका ने केवल पैर पसारे हैं पाक्रियान में और अब वह पूर्ण रूपेण पाकिस्तान में कायिज हो जायेगा तब निश्चय ही पाकिस्तान के नागरिक ग्रलाम भारत की बाद करेंगे। मतएव पानिस्तान के नागरिकों का क्तंब्य है कि वह अपने देश में चान्ति

बनाये रखने के लिये हर ऐसे कदम का विरोध करें, जिससे यूद्ध नज़दीक धाता

दिखाई दे।

# षच्डम ग्रध्याय

पंचशील श्रीर बाहु ग सम्मेलन

# पशियाई कान्क्रेंस

पंचदीत श्रीर बार्डुंग सम्मेलन से पूर्व यदि हम एशियाई सम्मेलन का जिकर नहीं करेंगे तो बार्डुंग सम्मेलन की शूगिका पूरी नहीं होगी।

एशियाई सम्मेलन सान्ति कसेटी की धोर ते बुकास गया या, जिसमें एशिया के स्वामन समस्त राज्यों ने मान लिया था, धौर उनकी जमता के प्रति-निधियों ने बेहुसी सं खाकर एशियाई देवों में निक्वा स्वार्ट एकने के सिदे विश्वाद-विश्वों किया था। यह सम्मेलन ६ से १० मामल कर मुद्दि देवी में झता।

सम्मेलन में निम्न देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया-

(१) चीन (२) जापान (३) सोबियत संघ (४) वर्मा (४) श्री संका (४) कोरिया (६) केशनान (७) मंगोसिया (६) पाकिस्तान (१) सीरिया (१०) जीईन (११) विनवनाम (१२) विन्य और (१३) भारत।

पहली बार देहती में एकं खार्चजनिक जलते में एतिया के समस्त राष्ट्रों के फंडे फहराये गये।

सम्मेलन की प्राध्यक्षता करते हुने अपने बापण में श्रीमती रामेरवरी नेहरू ने स्पष्ट शब्दों में कहा—'पंचशील के पाँच सिदान्य हमारे सम्मेखन की श्राधार-राजा है।'

उन्होंने भपने आपण में बताया—हम एक हुबरे के प्रति कोई जिम्मेवारी से रहे हैं तो वह दानित, सामाजिक, व्याव, व्यक्तियत और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के निन्ने तथा तोपए। के खिलाफ हैं।

जापानी प्रतिनिधि मण्डल के नेता ने अपने भाषण् में कहा—'पंचरील सारे एतिया की मुक्ति और स्वतन्त्रता के लिए भाषारभुव विद्वान्त है। जापान जापानियों के लिए भीर एविया एवियाहकों के लिए है।'

चियवनाम के प्रतिनिधि मंडल के नेता ने मारत के खान्तिपूर्ण प्रशामी की सराहना की घीर कहा---'वियवनामी जनता घपनी बार्च व्यवस्था का निर्माण करने के लिये पूर्ण वार्गित बाहती है।' ( (04 )

पाजिस्तान ने प्रतिनिधि मोलाना महानी न प्रपने जीरदार छन्दों में नहा— 'दस सम्मेलन में भाग बेना मेरे जीवन की गोरवपूर्ण घटना है।' उपनिवंदान पर करारी घोट करते हुए वह बोले—'प्रिया अब जाग गया है, भीर हुला के बच्चनों से पूरी तरह गयत होकर ही रहेगा।'

प्रस्य देश के प्रतिनिधियों की ओर से बाव दवालियी बीले । उन्होंने वहां 'सास्त्राज्यवाद के सिलाफ प्रपने समर्प में प्रस्य देशों की एशिया के प्रस्य व राष्ट्रों से सहायता पाने की बडी प्रात्रा है।'

राष्ट्रा स सहायता पान का बढा पांचा ह । भीर रोो्चयत प्रतिनिधि मडल के नेता ने नहा---'दुनिया की शास्ति की र का भार याज एशिया पर पडा है।' उन्होंने कहा---'राष्ट्रों के बीच मैंनी। सम्बन्ध कायम नरने के किए 'नेहरू चार्ड' घोषणा के सिद्धान्त ठोस मार

प्रदान करते हैं।'

प्रमान वित्त बहुत के दौर में जापाल के प्रतिविधमण्डल भी और से
प्रस्ताव प्रामा, जिसमें उन्होंने सात बातें एशिया में सान्ति स्थापना के शिवायण बतार्थी।

गोमा, मलाया, पश्चिमी हरियान में उपनिवेशी शासन समान्त किया ज एशिया को पेरत वाली फौजी सन्धियाँ और ग्रुटबन्दिया समान्त नी जा एटमी हजियारो पर रोज जगाई जाय,

फारमीता श्रीर दूसरे चीनी टापुझी पर से असरीकी कन्जा सगाप्त वि जास.

एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मलन करने कोरिया को संयुक्त किया जाय, वियतनाम को संयुक्त करने के लिए जेनेवा समझौते का पालन किया ज

वियतनाम को समुक्त करने के लिए जेनेवा समम्मोते का पालन किया प पचरील सिद्धान्तो का अनुसरए। किया जाय ।

मीलाना मसानी ने अपने भावण में—पाक्स्तान के दक्षिणी पूर्वी एर्डि फीजीपुट (सीटो) में सम्मिलत होने का विरोध विवा । उन्होंने कहा कि फीजी अपनानी निर्देश्यों के नेवल में तो तरी हैं। जो कीप 201 को जीन

फोजी गुड्यन्दी विदेशियों के नेतृत्व में हो रही है। डो तीन देशों को छोड़ सारे एशिया ने इसकी निन्दा की है। जापानी व्रतिनिधि महल के नेसा थी जी बीरो मतनूमोतो में माँग की कि ऐटमी क्षयियारों पर एकदम रोक सगाई बाय तथा एशिया में जो विदेशी फौजी भड़ें हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाय ।

उन्होने बताया अमेरिका ने खबेलें जापान में सात सी फीजी घट्टे बना रखें हैं और प्रोकीनावा को स्थायी निला बना दिया है, कोरिया भीर हिन्दचीन

के युद्धों में इन खड़ी की पूरी तरह इस्तैमाल किया गया था ।

भारतीय प्रतिनिधि दावटर अनुवांबह ने माँग की कि विदेशी हिग्द चौन के सम्बन्ध में प्रत बक्तल देना बन्द कर हैं। उन्होंने मींग की कि भीजूदा ऐंडमी हथियार बन्द कर दिये आर्थे और उनके बनने पर रोक लगा दी जाय। उन्होंने यह भी मौग की कि सारी दुनियों से उपनिचेचवांद खतक किया लाय और एविया से समस्त बिदेशी की बेहु हो थी वार्य।

ट्रास जार्डन के प्रतिनिधि ने कहा कि उनके देश की अनता इराज तकीं

फीजी सरिय भीर हर तरह की कीजो गुटबन्दी के विरुद्ध है।

कोरिया की प्रतिनिधि श्रीमती गाक देन घाई ने कहा — कि एशिया ने समस्त देश कोरिया का बटनारा रुकनाने में सहायता करें और माँग की कि कोरिया से समस्त विदेशी कीर्जें हटा की जायें।

सम्मेलन ने सर्व सम्मति से कुछ प्रस्ताय एशियाई जनता से झपील के रूप में पार किये---

#### प्रस्ताव

'एशिया के साथियो'

प्राचन के शास्त्र हैं हम ऐसे अवसर पर मिले हैं, जब इतिहास का एक नया प्रध्याम खुल रहा है। आचीनकान में हमारे लम्मे ऐतिहासिक सम्मन्य रहे हैं। हमने नेमन के में दिन देखे हैं जो हमारों अमूल्य परीहर हैं। उन दिनों की यादपार आज भी हमारे दिनों में बसी हैं। हम राजने एक साम पतन, सीम्या और राष्ट्रीय प्रपमान के दिन देखें में बहु भक्ष्मकारसम् डोनमूक सम्म था। अय हम सम्मन्त्रनर से बाहर निनस खाए हैं। हमारों करोडों जनता ने प्रदम रहे हैं। हमने शरथ ने ली है कि जिस आजादी को हमने बड़ी मुश्किल से हासिल

किया है, उसकी हम रक्षा करेंगे। उसे हम कभी भी हाथ से जाने न देंगे। हमने शपय ली है कि हम शान्ति की रक्षा करेग, क्यों वि शान्ति ही एशिया की अन्तरात्मा की घावाज है। 'हमें अनेक विकट समस्यामी का मुकाबिला करना होगा। लेकिन महान परिवर्तनों के जमाने में तो यह बनिवायं होता है । हमें निरास होने की जरूरत नहीं । हम सब मिसफर इन समस्यामों का सामना करे में ग्रीर इन्हें हल करे में । हम कन्धे से कन्धा मिलाकर मागे बढेंगे मौर अपनी जनता के लिए महान भविष्य का दरवाजा खोल देंगे। उनकी शक्ति धीर प्रवस प्रेरणा की हम निर्माण में लगा देंगे। 'हम एशिया की समस्त जनता को चाम-ित्रत करते हैं कि पचशील में निहित ५ सिद्धान्तों को बिना शर्तस्वोकार कर धापस में एकता की मायना को बढावें। हम आशा करते हैं कि एशिया की जनता विभिन्त समस्याग्री की एक एशियाई दृष्टिकोस से देखेगी, सनुचित क्षेत्रिय या जातीय दृष्टिकीसो से नही, बरिक व्यापक मानवता के एक ग्राभित्न अग के रूप से। (२) एशियाई देशी ना वह सन्मेलन, उन पाँच सिद्धान्ती का पूर्ण समर्थन बरता है जिसका भारत और जीन के प्रधान मन्त्रियों ने ऐलान किया है। कई

एवं दूसरे पर खालमण न करना। एवं दूसरे के घरेनू प्राथलों में देखल न देना। समानता घीर एक दूसरे के लाग। दालिक से साथ-माथ रहना।

यह सम्मेलन मारत के प्रधानमन्त्रो प० नेहरू के साथ इस बात पर एकमत है कि ये पाँच सिद्धान्त निश्व को एश्विया की चुनौती हूं और हर देश को इस

झन्य देश दन सिद्धान्तो का समर्थन पहले ही कर चुके हैं । वे सिद्धान्त ये हैं— एक दूसरे की प्रादेशिक झलडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना ।

हों के पाची सद्धान्त विदेव की एक्किया की चुनीती है और हर देश की इस चुनीती का साफ-साफ जवाब देशा होगा। हम एश्चिया और विदेव के हर देश ग्रीर जनता ने ग्रमील करते हैं कि वे इन शिखान्तों का समर्थन करें ग्रीरसमक् दारी के साथ इनका पक्ष मजबूत करें। हम एशिया भीर विदव की सभी सरकारों से ग्रमील करते हैं कि वे इन

हम शास्या भार विश्व का सभा सरकारा ते जनार करते हैं। सिद्धान्तों को मानकर, इन्हीं के आधार पर सन्य देशों से सम्बन्ध स्थापित करें।

(३) यह सम्मेलन सीटो बीर सुकीं-इराक समझौते जैसे समी फीजी सम-भीतो व कीजी बहुाँ का पूरी तरह से विरोध करता है, जिकका एशियाई देवीँ पर्सीमा-सीमा समर पड़ता हो। हम एशिया की सुनिपर से सभी विदेशी फीजों

के हटाए जाने की मौग करते हैं। हम एशियाई वेशो पर फोजी समझौता में शरीक होने के लिए सीधे तौर से,

या ग्रन्य किसी प्रकार से दवाव श्राले जाने की निन्दा करते हैं।

#### सम्मेलन का प्रभाव

दिल्ली में हुए इस सम्मेलन के प्रस्तावों का ग्रिमनन्दन करते हुए पीकिंग से निकतने वाले दैनिक पत्र 'छन मिन जूयाओ' ने प्रपने सम्पादकीय में लिखा—

प्रित्वाई देशों के सम्मेलन में स्वीवृत प्रस्ताव एशिया में बान्ति की सुर्वा के लिये महत्वपूर्ण धावाहन है। इनसे एशियाई बनता को प्रपने धानित और आजादी के संपर्प में मुहान प्रेरणा और उत्साह मिलेगा। एशियाई जनता के बीच एकता और प्रेमी सम्बन्धों के हट करनो, सह सन्तिरक के पांच शिद्धान्तों को लागू करने, विश्व युद्ध को बचाने धीर सुदूरपूर्व में तनतानी की समाप्त करने में में प्रस्ताव महरूबपूर्ण भाग लेंगे।

फरन म म प्रस्ताय नहरणपूर्ण पत्र ने आंगे लिखा—

'प्रस्ताद ने जोर दिया है कि नोम्रा, पश्चिमी इरयान और प्रोक्तानाना, जो बिदेशी प्रियकार में हैं, भारत, इन्डोनेशिया और जापान को सौटा दिये जायें, तथा मलाया को पूर्णतया प्राजाद किया जाय ।

'एपिया और विश्व शान्ति को सबसे वडा खतरा आज ममरीका की हमलावर नीति से है, जिसने चीन के ताइवान दों व पर कब्बा जमा रखा है।

'चीनी जनता साइवान की मुक्त करने के लिए इब प्रतिज्ञ है। प्रपनी मातु-

भूमि, भूपनी प्रमुसत्ता भौर भपने क्षेत्रीय अधिकारी की रक्षा करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। एशियाई सम्मेलन ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है कि ताइ-वान चीन का है और चीन को पिलना चहिए। धमरीकी फीजें वहाँ से हट जानी चाहियें ।'

सम्पादकीय के बन्त में कहा गया-'सास्कृतिक, बैज्ञानिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रदेशी सम्बन्धी प्रस्ताव एशि-याई जनता की व्यापक समझ को अकट करते हैं। इन को हो में एशियाई जनता

के समस्त प्रयासो का महत्त्वपूर्ण परिछाम निकलेगा ।' 'चीनो सरकार भीर जनता धान्तिमय विदेश मीति को प्रश्रय देती है। गत पाँच वयाँ में कूटनीतिक सास्कृतिक एव भाविक सम्बन्ध एदियाई श्रीर विश्व के

भान्य देशों से बराबर बढते गये हैं। 'एशियाई सम्मेलन के प्रस्तावों में निहित चन्तरराप्दीय तथा विश्वशान्ति की भावना को लगतार बढाने में चीनी जनता एशिया की जनता के साय-साथ

काम करेगी। चीन से प्रकाशित होने वाले एक और प्रमुख-पत्र 'ता कुन पान्नी' ने भी १३ प्रप्रेल की घपने सम्पादकीय में लिखा-

'वर्तमान एशियाई परिस्थिती की जांच करके एशियाई सम्मेलन ने स्पष्टत यह नतीजा निकाला है कि एशयाई तनातनी का सबसे वडा कारण अमरीकी साम्राज्यवाद की भाकामक नीतियाँ ही हैं।

'एशिया में नमे युद्ध की आप भडकाने के लिये भागरीका जो तरीके इस्तै-मान कर रहा है, उनमें सबसे प्रमुख है एशिया में कीजी ग्रुट-बन्दियाँ कायम करना भीर इस प्रकार एविया की एकता की तीवना तथा पृथा के बीज बीना। 'एशिया की समस्त जनता तथा विश्व के बाकी द्यान्ति प्रिय सोग तायवान

क्षेत्र में अमरीका की आजामक कार्रवाइयों से चिन्तित हैं। सम्मेलन ने माँग की

है कि अमरीकी फीजें ताईवान तथा चीन के अन्य द्वीपो से हटा ली जायें।

'नीनी जनता द्यान्ति से बेहद प्यार करती है । लेकिन वह भ्रपनी स्वतंत्रता भौर प्रमुसत्ताको बेचकर भूठी शाति नहीं चाहेगी। चीनी जनताने सदैव ही कहा है कि अन्तरराष्ट्रीय मस्तों को वान्तियय तरीके से हल किया जाय। लेकिन यह आक्रमण् 'कारियों के 'शान्ति' के भूठे नारे के बहुकावे में कभी न मा सकेती।'

लम्बे सम्पादकीय के झन्तिम भाग में कहा है-

'सम्मेलन ने एशियाई जनता की दिन प्रति हिन वब्ती हुई शान्ति की मावनाधी की प्रकट किया है। इसने पूर्णतका प्रदिश्वत कर दिया कि शान्ति की रहा के लिये होने चाले भारचीवन में एशियाई जनता में परस्पर सहुगोग, मैत्री और एकता में वृष्टि हुई है।'

जना आर पुच्चा चुच्छ हुद हु। जकार्ता से प्रकाशिय होने वाले 'सुलह इश्डिया' ने अपने सम्पादकीय में कहा—

'एशियाई सन्मेलन में स्वीकृत हुये प्रस्ताव खतरे से पैदा हुई तनासनी को सम करने की प्रभील करते हैं।'

प्राप ( वैकोस्तोबाधिया ) रेडियो ने परिवाद सम्मेलन की प्रशंसा करते हुये कहा----'यह श्रदाधारण वहत्व की चटना है। वखार समरीकी एतिया वालो को सापस में लड़ाने की कोशिया कर रहे हैं, किर भी एतियाई राष्ट्रो ने घोषणा की है कि वे पक्षतील विद्धान्धों के अनुसार वाल्ति से पहुंता चाहते हैं।'

को है। के व पचनाल विद्यान्ती के अनुवार शान्ति व रहना चाहते है। कोरिया के धलवार 'रोदोग विभूत' ने लिखा—

'इस सम्मेलन ने जो धन्नार्थ प्रस्ताव स्वीकार किये हैं जनमें एक घोर दो गानित के प्रति एविया की जनता का दृढ विस्थाल प्रकट होता है घोर हुसरी तरफ एशिया के जिलाफ प्रस्तवन्त्र रचने वाले साआजी धाक्रमणी पर गहरी चोट पढ़ती है।'

इस प्रकार एगियाई सम्मेलन में एक प्रकार से नेहरू जी में भाग न लेकर भी पूर्ण रूपेण भाग निया, ध्यांत नेहरू जी और नाको द्वारा स्वीक्तार पंजरील विद्यान्त के मायार पर हो एविया के समस्त बेशों की जनता के प्रतिगिधियों ने युद्ध के निरुद्ध सान्ति के लिये और भूपने-भपने राष्ट्र की खुगहाली के लिये तथा नव-निर्माण के लिये युद्ध के निरुद्ध एक स्वर से मायाज उठायों।

यही मलक स्पष्ट तथा पूर्णक्षेण वाहुंग सम्मेलन में भी दिखायी दी। यदि

# वाडंग सम्मेलन

बादु ग सम्मेलन 🖩 विषय में दिसम्बर १९५३ में भारत, पाकिस्तान इण्डो-नैशिया, बर्मा और श्री लका के प्रधान मतियों की बैठक में सोचा गया था जिसके अनुसार अप्रैल में उण्डोनेशिया के नगर बाद गर्मे एशिया और अफीकी महाद्वीपी के ३० राष्ट्रो का ऐतिहासिक सम्मेलन होना निरचय हवा ।

इस सम्मेलन के बुलाने के मुख्य चार उद्देश्य थै-

ऋत्युक्तिन होगी।

(१) एशिया और बाकीना के राष्ट्रों के बीच आपसी सहयोग और माई-चारा स्वापित करना, आपसी हिलो को संबुद्ध करना घीर पडीसी जैसे सम्बन्ध त्यामैशीको स्टबरसा।

(२) उपस्थित देशो की सामाजिक, बाधिक बीर सास्कृतिक समस्यामी पर विचार करना।

(२) राप्ट्रीयता, जातिभेद धौर उपनिवेशवाद के वारे मे विशेष दिलचस्पी

से समस्याग्रो पर विचार करना ।

(४) बाज की इनियाँ, एशिया, ब्रकीका के देशो और उनकी जनता की रिणती देखना और विदय-शान्ति तथा आपसी सहयोग बढाने के लिये उनके कलेव्य समभना ।

इस सम्मेलन के समाचार से साम्राजियों में घवराहट फैल गई। ब्रिटेन के साम्राज्यवादी पत्र 'मैन्चेस्टर गाजियन' ने टिप्पशी करते हुये लिखा— 'गैर गोरी दुनिया के लोग अपने भाग्य का निर्लय स्वय करने के अधिकार

पर ग्रमल पर रहे हैं। यह केवल उपनिवेशवाद का विरोध करने का ही प्रश्न नहीं है ' इसमें एशिया की समस्याएँ स्वय एशिया में ही सुलक्षाने की चेष्टाएँ निहित हैं '''

सबस मधिक घनराहट भगेरिका में फैली। भगरीका के अर्थ सरकारी पत

'न्युर्वाक टाइम्स' ने लिखा---

'अमरीको विदेश विभाग बाहुग नी सम्मावनाओं को बुरी दृष्टि से देखता है। बाहुग में उन राष्ट्रों का सम्मेलन इस बारणा के आधार पर प्रायो-जिस निया गया है नि परिचमी, गोरे सोगो ना उपनिवेशवाद या साम्राज्य-

जित किया गया है कि परिचमी, गोरे लोगो का बाद ही एशिया धाकीका के लिए मुस्य खतरा है।' धीर इतके हो से क्यों २३ फरवरी को वैकाक

श्रीर इतने हो से नयो २३ फरवरी को वैकान मैंसीटो सम्मेलन ना उद्धा-दन करते हुए अपरीक्त के विदेशकाओं मो क्लेश ने कहा---'एशिया में तील भोचें हैं। यह श्राम्भव है कि कम्युनिस्ट चीन झारा युद्ध खेड़ै जाने पर बह केवल कारनीसा या बहिस्सी कोस्था तक हो सीमित रहे। इन दो मोचों पर को शांत्वयों है, उन्हें दोताणी पूर्वी एशिया में सम्मानित नम्यु-

निस्ट आक्रमता के भाग के रूप में ही लिया जाना चाहिये।' ग्रवीत् पृधिया की युद्ध में फोकने के लिए मि॰ डलैस ३ मोर्चे लोजना चाहते थै---शीरिया, फारसोसा बीर हिन्द पीन।

चाहत य--शारया, फारसासा बार हिन्द पान ।

मि० बलेस ने इसी सम्मेलन में एशिया में समरीना की फीजी नीति के बारे
में स्पष्ट कर दिया कि वह कितनी जनी है---

(१) जैनेवा सममीते को तोडने की प्रमरीका ने पूरी की दिश की भी।

म स्पष्ट कर । बया कि बहु। कतना नेशा हू--'ऐदम बनो को आबिरो बार के झस्तों के एप में नहीं, साधारण फीजी हथियार के कप में अमेरिका समस्ता है।'

बिताणा विवतनाम में झमरीकी जगकाज अपने पिहु नियम को मजदूत बारने में लिए एक लाल जीजों को हथियाद बाद करने और उसकी पंजी विशो का प्रवास कर रहे थे। अमरीकी कीजी सलाहकार जनरब सोवियम में २२ मार्च को स्पष्ट कर दिया था कि वह इस सेना की तैयारी जेनेना समझीते के जनुसार होने वाले भूता के लिए कर रहे हैं, साकि फीज को जुनाबों में हस्तक्षेप करने का खनवार में कि तर से ही के जान को जिल्हा के लिए कर रहे हैं, साकि फीज को जुनाबों में हस्तक्षेप करने का खनवार मिन ता भी हो हो कारण या कि प्रवास ने विवतनाम के तीन सा खने की जीन से सामें ने अमरी समझायों की तैना सो को जमाठ दिया था थोर इस दीन तेन सोता है जमा

रीकी कठपुतकी अधानमन्त्री के विरुद्ध अह युद्ध छेड़ विया था। (२) उसेस के कथनानुसार कोरिया का भी एन मोर्चा था, जहाँ उन्होने युद्ध-विराम नो तोडकर फिर से युद्ध करने के लिए धपनो हलक्कें प्रारम्भ कर दी थी। २३ मार्च को दिलागी कीरिया की कटपुनली सरकार ने घपनी पालियामेंट में एक प्रस्ताव पास करके माम की कि—'विराम सन्यि रह कर दी जाय भीर तटस्य राष्ट्र कमीशन में में पोलंड भीर चैंडोस्नोवानिया के प्रतिनिधियों की निवाल दिया जाय।

भीर इसका एक बारण या, धर्मीक सटस्य राष्ट्र कमीशन की उपस्पिति के बारण युद्ध का मामान कोरिया में जमा करने में घडचन पडती थी। जंदन

न गरेल पुढ का मामान कारिया में जमा करने में शहबन के सड़े टाइम्स ने इस पर टिप्पणी करते हुए माँग की कि—

'कोरिया स्थित समरीकी फीओ को नये हमियार देने सीर ऐटमी झस्त्रों में सुसज्जित करने पर रोश हटाई जाय।'

भीर यह बात तो तर्व विवित हो गई थी कि सिगधनरी ने कई बार उत्तरी कौरिया पर आक्रमण करने की धमकियाँ दी थी । "

(३) बलेस के न्यनानुसार एशिया में युद्ध के लिये सीसरा मोर्चा फारसीसा या। फारमीसा समरीकियों के लिये स्वर्ग बन गया है, अयोकि सन् १६५१ से १९४४ तक समरीकी सामाजियों में 'खहासता' की आड़ में यहां के उद्योगों में एक अरब से ऊपर पूजी लगायी थी। विजली रखायन, खहमूनियम, जहाज निर्माण सादि उद्योग पूरी तरह है हाथों में आ गये थे। कांगोसा का जिकर यह तुत्र पहले भी कह स्थानी पर हम कर पुरेत हैं।

का भीता का जिकर यन तन पहले भी कई स्थानी पर हम कर चुके हैं। मगर कारमोता की समस्या बड़ी षटिल है। पीन ना संही दावा जिसे भानने से पुनियां का कीई देग इनकार नहीं कर सकता है कि कारमोता मीन का भग है, भीर रहना चाहिये। धनोरका इस बात की नहीं यानता भीर पपनी गन्दी भीतें (प्रियादमों की एतियादयों से लडायों की नीति कारमीता में बर्दना चाहता है।

इन सब परिस्थितियो पर विचार करने के लिये और न केवल एशिया में शान्ति स्थापित करने के लिये अपितु विक्व में शान्ति स्थापना में हेनू बाडु ग सम्मेतन करने का निक्क्य किया गया था।

सम्मेलन और षड्यंत्र

बाडुंग सम्मेलन के लिये जहाँ एक

यों, भीर गम्भीरता से होने वाली घटनाधों का प्रध्यवन कर रही यों, वही जाति के दुस्तन, साधान्यवादी और उपनिवेतवाद के हामी पुद्ध खोर बाहु ग सम्मेलन को प्रसाकन बनाने की चेप्टा में महीनो पहले से लगे ये ।

भीर पह्नम्य न केमल पिस्त भर में चल रहे थे दिये दिये, यरन् नाहुंग सम्मेलन के राष्ट्र इण्डोनेशिया में भी चल पहे में, विसके बारे में इंडोनेशिया के सहस्वार क्रायर शिसले रहे। कई बार नहीं के मख्वार 'श्रीता इण्डोनेशिया' के द्वापा कि च्यांग काई बोक के छुत्व एनैन्ट इण्डोनेशिया में अमरीका की सहायता संस्थानीय हिम्बार बन्द गिरोहों से सम्बाध स्थापित कर रहे हैं, ताकि सम्मेलन में उत्पात किया जाय भीर इण्डोनेशिया की सम्कार की पक्षट दिया जाय ।

इस श्रववार ने स्पष्ट विस्ता कि इन एकेंटों का सम्बन्ध इण्डोनेशिया के 'लीह श्रोर चूनी दल' नाम के आवक्तवारी निरोह ते हैं।' अववार ने किशा नि इस इल के लीग व्यावाम स्नाटट और पजत नं ११ के नाम पर की जी शिशा प्राप्त कर रहे हैं। इसी अववार ने एक भेद इस दस के बारे में और खोला कि इस इस का एक नेसा च्यांग काई श्रेक की श्रीज का पुराना सेनापित है।

जाज़ताती के खलवारों में मार्च में खबर छुती थि इस दल के तैता चंगची जुन में प्रपनी बड़े गाँठ और अपने वो वेटों के विवाह के यहाने ६००० जोगों को निमंत्रण दिया। इस बहाने उसने इंटोनेशिया, जापान और फिलिपाइस के च्यांग काई दीक के एजेन्टों की वाहुंग में एक मिन करने की कीशिश की। इस मजार चहारों के रूप में रूप है कहा कर और निमंत्रणों के यहाने सस्तुंग समझल की चहा, करने की ग्रीजाना बनाई।

. इण्डोनेशिया के अखवार 'श्रीता इण्डोनेशिया' ने विचा- 'बहुत से मबो-मितामि एजेंट जागानी और फिलिगाइनी प्रतिनिधियो और पत्रकारों के छिने वेस में श्रामेंगे और बहे-बहे निमंत्रण भी इन एजेंटों को इण्डोनेशिया में प्रसाने का एक सहारा मात्र हैं।'

प्रखबारों ने सबर छापी कि श्रमरीकी यात्रियों के साथ मिलकर बहुत से व्यंसकारी इंडोनेसिया में या गये हैं और इन यात्रियों के पास स्वतन्त्रता के साथ इंडोनेशिया में पूम सकने के स्विकार पत्र हैं। ( १⊏२ )

१०० भ्रमरीनी यात्री जो वाली जाने वाले थे, भ्रपना एकदम वाली जाने ना कार्यक्रम रद्द गरके सीधे जानार्ता ग्रीर बाड ग भी श्रोर चले भागे। मनरीकी निर्देशन में चलने वाली च्याग काई क्षेत्र के एजेंटी की कार्रवाइयाँ इतनी खुलकर हो रही यी कि धमरीकी समाचार समितियाँ भी चीनी प्रतिनिध

मदल की सरक्षा व्यवस्था का जिक्य करने लगी।

युनाइटेट प्रेस थाफ धमरीना वे जवार्ता सवाददाता ने १३ धप्रैल की मेंजे द्यपने सम्बादों में चीनी प्रतिनिध सडल की सुरक्षा के प्रश्न का जिकर विमा ।

अपने ६ अप्रैल के सवाद में उसने लिखा- 'क्याग बाई होक समर्थित तत्वी ने इडोनेशिया ने भविनारियो को यह नारटी देने से इन्कार कर दिवा है नि प्रमान मत्री पाम्रो एन लाई ने नेतृत्व में भाने वाले चोनी प्रतिनिध महल ने खिलाफ वे पाणित हत्या ने तरीके न पपनायेंगे । इसी सवाद में उस सवादशता ने धम-रीना भीर च्याग समर्थन सत्वी की पहले से हत्या वे पडयन्त्र से दीप पुनत

करने की-कोशिश करते हुये लिखा कि अगर ऐसा हुआ तो यह व्यक्तिगत

(जनपूर २४ धप्रैल ५५) याम होगा। इडोनेशिया की जनता ने कुछ दिन पहले ही एशिया सम्मेलन में एशिमा वे समस्त राज्द्रों से माईचारा स्थापित करने की कसम खाई थी, तभी वहाँ की जनता के जनवादी सगठनो ने और प्रतिनिध मडल ने सरकार से माग की कि वह चीनी नेता ग्रीर घीनी प्रतिनिध गढल की सुरक्षा का पूरा-पुरा प्रबन्ध

वर्रे। मगर इसके बाद भी च्यांग के एजेंट झीर झमरीका के ग्रलामी ने इस घिएत कार्य की नरके बदनामी के कलको में एक सबसे बहा कलक वा दाग और लगा लिया जो कितने ही पुण्यों के पश्चात् भी धूल नहीं सबेगा। घटना इस प्रकार घटी---

वाडुग सम्मेलन के लिये चीन की धोर से ११ प्रतिनिधियो और पत्रकारो को लेकर जाने वाला भारतीय बायुयान ११ ग्राप्रैल को उत्तरी बोलियो में सार-बाद के निकट पडयत्र का शिकार हो गया। इस प्रकार बाहु गर्में होने वाले एशिया-

शक्षीका सम्मेतन को असमल करने की साम्राज्यवादियों ने पूरी-पूरी चेष्टा की ।

मगर पंडित नेहरू का लगाया गया तमाचा मुद्ध खोर कभी नही भूल सकते । उन्होंने इतनी बड़ी कुरवानी के बाद भी वाड़ ग सम्मेलन को सफल बनाया। एक बहुत बड़े भारतीय नेता ने कहा--

'चीनी प्रतिनिध मंडल की कुर्वांनी ध्यर्थ नही जायेगी, बहीदी का खून एक दिन रंग लायेगा स्रौर युद्धक्षोर उस दिन शान्ति के सागे घुटने टेक देंगे। वाड्ंग सम्मेलन होगा, भौर उसी तरह होगा जिस तरह होना था,हाँ वातावरण उतना धन्छ। और प्रसन्तदायक इस घटना के पश्चात नहीं रहेगा जितना होना था।'

भाग्य से इस प्रतिनिध मंडल के साथ चीन के प्रधान मंत्री आधी एन लाई मही ये।

चीन के प्रस्तवार पीपुस्स डेली ने प्रपने सम्पादकीय में लिखा—

'भ्रमरीकी राभ्राजी और च्यांग काई खेक के ग्रुट के एजेंट संगीन मन्तर-राष्ट्रीय अपराध कर रहे हैं। अन्तरराष्ट्रीय तनाव की बढाने के और एशिया भामीका सम्मेलन को विफल करने के लिये वे प्रधान मंत्री चाबी एन लाई के नेतृस्य में जाने वाले चीनी प्रतिनिध महत की हरया का प्रयस्त कर रहे हैं।

'हालाफि प्रिटिश अधिकारियों ने रक्षा का अवन दिया था, फिर यह सम-भना कठित है कि अमरीका की आज्ञा पर ज्याय काई सेक के विशेष एजेंट भापनी योजना के अनुसार इस जघन्य कार्रवाई पर किस प्रकार अमल कर सके •••इस घटना से झम्तरराष्ट्रीय कातून और नैतिक सिद्धाम्तो पर लात गारी गयी है।

पत्र ने आगे लिखा है—

'अमरीका और ज्याग काई शेक के एजेंट इंडोनेशिया में एक लब्बे समय हैं शपनी पद्यंत्रकारी कार्रवाहियां चला रहे हैं। उनका तात्कालिक उद्देश है एशिया अफ्रीका सम्मेलन को दीड़ना, चाघी एन लाई के नेतृत्व में घाने वाले प्रतिनिध मंडल की हत्या करना, एशिया श्रमीका सम्मेलन का समर्थन करने वाले देवी की धमकाना, और हो सके सो इण्डोनेशिया की सरकार को पलट देना ।

'इश्रोनेशिया समाचार पत्रो में बराबर रिपोर्ट निकल रही है कि अमरीका

भीर च्याग के एजेंट इडोनेशिया ने मन्दर तोड फोड भीर गडवडी फैलाने की बरावर बोशिशें कर रहे हैं। 'एशिया ग्रफीका सम्मेलन २६ देशो की एक गरव ४४ करोड जनता का

प्रतिनिधित्व करता है। वह उन पीडित राष्ट्रों की मानाज बुलब्द करता है, जिन्ह साम्राज्यवादियो हे आक्रमणों से बराबर नुकसान जठाना पडा है। ध्रमरीनी साग्राजियो भीर व्याय के एजेंटो के किसी पडवंत्र से इस महान सम्मेलन की होने,से मही रोका जा सकता। एशियाई अफीकी जनता को भीर प्रधिक सतक होनां चाहिये और अमरीका तथा च्याग गुट के पढयन्त्रों को विफल करने के लिये रुउतापूर्वक जोट करनी चाहिये।

'प्रधानमन्त्री चाम्रो एनलाई के नेतृत्व में चीनी प्रतिनिधि महल एशिया-प्रफीका सम्मेलन को राफल बनाने के लिए कोशिशों जारी रखेगा। एशिया भीर

विश्व की शान्ति ने लिए वह वरावर संघर्ष करता रहेगा।

गरीबी और वे आदर का जीवन व्यतीत करती थी।

पश्चित जवाहरलाल नेहरू ने दुर्घटना पर खेद प्रकट किया धीर दुर्घटना के सबन्ध में कहा कि-

'जहाज के समुद्र में गिरने से दस मिनट पहले तक हमें उससे साधारए। सन्देश मिलते रहे थे। उसके बाद कोई चीज एकाएक हुई होगी। इस सब की पूरी जांच कराई जानी चाहिये।"

### सम्मेलत में

सम्मेलन का उद्पाटन इन्डोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्ण ने किया । जन्होने मपने प्रारम्भिक भाषण में सम्मेलन के ऐतिहासिक महत्व पर और देते हए कहा— 'मानव के दुतिहास में गैरगोरी जातियों का यह पहला सम्मेलन है ।'

यपने धारावाहिक भाषण में उन्होने कहा-भीदियां बीत गई जब दनियां में एशिया की जनता की ब्रावाज सुनने वाला भी कोई नही था।

'हमारी तो कोई परवाह ही नहीं करता था। हमारे भाग्य का फैसला हम स्यय नहीं दूसरे करते थे। जन्हीं के स्वायं उपर रहते थे एशिया की जनता तो

उन्होने स्पष्ट कहा--'गत कुछ वर्षों में बड़े परिवर्तन हो गये हैं। सदियों की निद्रा से राध्ट और जाति जाग चठी हैं। निष्क्रिय लोग हाथ-पैर फैलाने लगे है। शान्ति के बजाय सक्रियता और संधर्ष है। दोनों महाद्वीपों पर ऐसी लहरें उठी है, जिन्हें कोई भी नहीं रोक सकता।

'जागरण भीर पुनरुत्थान का तुफान सभी देशों को दहलाला हुआ भीर

बहतरी के लिए उनमें परिवर्तन करता हमा उठ पड़ा है।

'हमसे प्राय: यहा जाता है, कि उपनिवेशवाद मर गया । हमें इसके घोले में न पड़ना चाहिये और न इससे जान्त होना चाहिये। मैं आपसे कहता है कि उपनिवेशवाद सभी भी मरा नहीं हैं, हम उसे कैंसे मरा मान सकते हैं जबकि एशिया और सफीका के बड़े-बड़े भूभाग बाज भी स्वतन्त्र नहीं हैं।

भपने भाषण में उन्होंने समस्त प्रतिनिधियों की भावाहन किया-'एशिया की सारी झारिनक, जैलिक और राजनैतिक शनितवों को शान्ति के समर्थन में एक जुट करें भीर यह दिला वें कि हम अस्ति का ममर्थन करेंगे यह का नहीं भीर हमसे जिसनी भी लाकत होगी उसे बास्ति के समर्थन में लगा देंगे।"

सम्मेलन के बध्यक्ष इन्होनेशिया के प्रधानमन्त्री खली शस्त्रोमिजय चुने गयै। प्रपने भाषण में उन्होने कहा- 'भाज के तनाव का मुख्य कारण उप-निवेशवाद है।' अपने मापए में आगे चलकर वह बोले-'दुनियां का अधिकाश भाग समभता है कि उपनिवेशवाद ती पुराने जमाने की बात थी। पर वास्त-विकता ये है कि उपनिवेदाबाद शभी काफी जीवित है।"-

राजनैतिक स्वतन्त्रता के पश्चात् ग्राधिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने में एशिया त्तया अकीकी जनता की विकाइयों का वर्णन करते हुए उन्होंने इन देशों के यायिक सहयोग पर बल दिया।

चीन के प्रधानमन्त्री थी चात्रोएन लाई ने ग्रपने भाषण में कहा-

'एशिया श्रीर अफ्रीका की जनता ने धानदार प्राचीन समस्याओं का निर्माण किया था और मानव समाज को अतुल दैन दी थी। पर जब से नया युग प्रारम्भ हुना, एशिया और ब्रफीका के समस्त राष्ट्रों को अनेक तरह से उपनिवेशी भीर उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा ग्रीर इस तरह उन्हें

(१५६)

विछ्डेपन के गढ़े में रोक रखा गया।

'हमारी माबाजो का गला घोटा गया, हमारे अरमान चूर-चूर किये गये, हमारा भाग्य दुसरो के हाथों में सौंप दिया गया ।

हमारे समक्ष इसके छिवाय धन्य मार्ग नही है कि हम उपनिवेशवाद के विरुद्ध स धर्म वरे । एव ही रोग ने शिकार एक ही उद्देश के लिए लडते हुए, हम एशिया धौर धफीवा के निवासी एक दूसरे को धिथक सरलता से समक्ष सनते हैं। हम में एक दूसरे के प्रति वरावर हादिक स्हानुसूति रही है।

ंशीर अब रिनिया भीर भागीका की सक्त ही बदल गई हैं। नमे-नमें देश उपियों अब रिनिया भीर भागीका की सक्त ही बदल गई हैं। नमे-नमें देश उपियों जिल्ला की राष्ट्र अस्ति लूट की आरी रखने के लिए अब प्राप्त तरीके

प्रयोग नहीं नर राकते।

पाल का एशिया और धकीवा कल वा एशिया और स्वकीवा नहीं है। इस भूमि ने बहुत से देशों ने बरशों तक मेहनत के पदचातू प्रपना भाग्य प्रपने हाथों में स्वयं ले लिया है। हमारा ये सम्मेलन इसी एतिहासिक परिसर्तन का मूचक है।

'परन्तु इस इलाके में उपनिचेशी शासन समाप्त हो गया हो ऐसी बात नहीं है, बिरू नमें उपनिचेशी राष्ट्र पुरानी का स्थान सेने की चेष्ट्रा कर रहे हैं। बहुत से एशियाई मफीकी देश मान भी उपनिचेशी परतन्त्रता में करने हुए हैं। 'ध्वतन्त्रता प्राप्त करने के हमारे मार्ग चाहे कितने ही भिन्न हो, पर स्वतन्त्रता प्राप्त करने के हमारे मार्ग चाहे कितने ही भिन्न हो, पर स्वतन्त्रता प्राप्त करने के हमारे मार्ग चाहे कितने ही भिन्न हो, हो हमारे सावना एक ही है। हमारे देशी को अपनी-अपनी दशा चाहे कितनी ही भिन्न हो, लेकिन हमने से अभिन्ता को अपनी-अपनी दशा चाहे कितनी ही भिन्न हो, लेकिन हमने से अभिन्ता को सिन्न हम से अभिन्ता को सावन के मार्ग के सावन्त्रता कर सावन्त्रता के सावन्त्रता के सावन्त्रता कर सावन्त्रता कर सावन्त्रता के सावन्त्रता कर सा

जिस पिछडेपन के हम शिकार हैं, जससे धपने की मुक्त करें। 'हमारे लिये प्रावश्यकता इस बात की है कि विता बाहरी दखलन्दात्री के प्रमुनी जनता की इन्छा के अनुसार स्वतन्त्र रूप से प्रपुने देशों की जनता करें। 'इस बात को देखते हुए एशिया और प्रफीवन के देशों की जनता की यही

समान इच्छा हो सकती है कि विश्व शान्ति की रक्षा की जाय, राष्ट्रीय

स्वतत्त्रता प्राप्त करने, भीर इसी के लिए राष्ट्रो के बीच मित्रतापूर्ण सहयोग

दो प्रोत्साहन दिया जाय ।' उन्होंने ध्रपने भाषण के धन्त में जेनेवा सम्मेलन का जिकर किया कि उससे एक ध्रासा की किरण दिसाई दो थी, उसके परचात् का जिकर करते हुए उन्होंने

नहा--'पर उसके पश्चात् जो अन्तर-राष्ट्रीय क्षेत्र में घटनाएँ हुई वह जनता की पर उसके पश्चात् जोती हैं। पूर्वश्रीर पश्चिय दोनो स्रोर ही युढ का सतरा

बड रहा है।
'एशिया की जनता यह कभी भी नहीं मूल सकती कि पहला एटमदम
'एशिया की अपना यह कभी भी नहीं मूल सकती कि पहला एशिया में जो पहला

ही आदमी गरा वह एशियाई हा या।
'पिर भी आक्रमणारमय मार्रवाई वस्ते वाले और युद्ध की तैयारी करने'पिर भी आक्रमणारमय मार्रवाई वस्ते वाले और युद्ध की तैयारी करनेदाखे तो बहुत पोडे हैं, जब कि मारी दुनिया की लगभग समस्त जनता वह चाहे
वाखे तो बहुत पोडे हैं, जब कि मारी दुनिया की लगभग समस्त जनता वह चाहे
जस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था में रहती हो युद्ध के जिलाफ शान्ति

चाहती है। , ; ं 'उसपी सावाज की सब सभिक उपेक्षा गही की जा सकती। सालमण स्रीर पुढ की मीति से जनता सब पहले ते स्रथिक पूणा करने लगी है।'

उन्होने प्रपन्ने भाषण में आगे चलकर कहा-

'भीन सहित एशिया भीर प्रधिवाश प्रफीका के देश अन्ये उपनिवेशी भाषिपस्य के वारण भाज भी आधिक रूप से बहुत थियुडे हैं। इसीतिये हम वेयन राजनीतिक स्वतन्त्रता ही नहीं आधिक स्वतन्त्रता भी बाहते हैं।

'पर राजनीतम स्वतन्त्रता के ये धर्य मही हैं कि एशिया प्रफीना की म के याहर मे रेजो से हम प्रपने को पूषक कर लें। पर फिर भी वह समय लद गया जब हमारे भाग्य विधावा वाहर ने लोग बन बैठे थे। अब स्वय एशिया भीर प्रफीना नी जनता प्रपने माग्य नो बनातें वाली हैं।

'उपनिवेशवाद का जिरोध वरने वाले और अपनी राष्ट्रीय स्वान्त्रता की रक्षा करने वाले एशिया अभीका के देश अपने राष्ट्रीय अधिकार का और भी ( १८८ )

ग्रधिक सम्मान करते है, सभी देश वे बाहे छोटे हो या वडे बन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धी में सबके समान ग्रधिकार होने चाहियें। 'हर परतन्त्र देश की जनता को आत्म निर्लंग का ऋधिकार होना चाहिये,

उन्हें उत्पीडन ग्रीर हत्या का शिकार न बनाना चाहिये।

'नस्ल या र ग का मेद किये विना प्रत्येक जनता को मूल मानव ग्रधिकार मिलने चाहिय, जनके साय दुव्यंवहार न होना चाहिये।'

२५ भर्त्रेल के हिन्दुस्तान टाइम्स ने चाको एन लाई के व्यवहार के सम्बन्ध में लिखा--'मिनतापूर्ण सबुभाव के बढ़ाने और तनाव घटाने के गार्ग निकासने

में श्री चाझो एन लाई ने जो महान भूमिका खदा की, सम्मेलन का शायद वही सबसे बढा चमस्कारी पहलु था ।'

एशिया अफीकी सम्मेलन के आरम्भ से ही फिलीपाइन्स थाईलैण्ड, पाकि-स्तान, श्री लका, इराक और तुर्वी के प्रतिनिधियों ने विदव कम्युनियम ग्रीर कम्युनिस्ट देशों की आलोचना की। इनके उठाये गये अनेको प्रश्नो का उत्तर

देते हुए श्री चामी एन लाई ने अपने दूसरे भाषण में कहा-'बीनी प्रतिनिधि मण्डल यहाँ एकता के लिए आया है, भगडा करने के

लिए नहीं । हम कम्युनिस्ट यह छिताते नहीं कि हम कस्युनियम में विश्वास करते हैं धीर हम समाजवादी व्यवस्था की अच्छा समभते हैं, पर ग्रापस में मत-भेद होते हुए भी इस सम्मेलन में अपनी विचारवारा और अपने देश की राज

नैतिक व्यवस्थाका प्रचार करने की ग्रायक्यकता नहीं है। 'चीनी प्रतिनिधि मडल यहाँ एनता के लिए आधार तलाश करने आगा है मतभेद बूँदने गही। नया हममें एनता के लिए आधार बूँदने की प्रजाइश है अवस्य है। एशिया व अफीका के देशा ने उपनिवेशनाद की बर्वादी को सहा है।

भीर सह रह है, यह हम सभी मानते हैं ! यदि हम उपनिवेशवादी बवादी भी यातनाग्री को समाप्त करना एकता का आधार बनाएँ, तो हमें एक दूसरे व समभने, प्रादर करने, हमददीं और सहायता करने में सरलता होगी और एक दूसरे के प्रति रान्देह, भय, अलगाव और विरोध की भावना दूर होगी।

'इसलिये बोगोर में हुये पाच देशों वे प्रधान मन्त्रियों ने सम्मेलन में इर

एशिया अफ्रीका सम्मेलन के जो चार उद्देश्य तय हुवे थे, हम उनसे सहमत हैं ग्रीर नये प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं।

मतभेद के प्रश्न पर चन्होंने नहा--

'ताइयान के क्षेत्र में एक मान धमरीका ने जो तनाव पैदा कर दिया है, इसने सम्बन्ध में हम इस सम्मेलन में विचारार्थ सोवियत यूनियत का यह सुभाव उपस्थित कर सक्ते थे कि एक ग्रन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाकर यह समस्या हल कर की जाय । ताइवान और तटवर्ती द्वीपो को, जो हमारे देश का ही हिस्सा है, मुक्त करने जी चीनी जनताकी इच्छा न्यायोचित है। यह बिल्कुल हमारी घरेलू और अपनी प्रभूसत्ता को कार्यान्वित करने का सवाल है। इस

सम्बन्ध में हमारी उजित गांग का समर्थन कई देशों ने किया है।

'सयुवत राष्ट्र सघ में हमारा स्थान माना जाय, और हमें उचित स्थान दिया जाय---यह प्रश्नभी हम इस सम्मेलन में चठा सकते थे। वोगोर में हमें पाँच प्रधान मन्त्रियों के सम्मेलन ने हमारी इस माँव ना समर्थन किया है। एशिया व मफीका के अन्य देशों ने भी, इस प्रक्त पर हवारा समर्थन किया है।हमारे साथ सयुक्त राष्ट्र सथ ने जो अनुचित व्यवहार किया है, हम उसकी प्राकोचना भी

महाकर सकते थे। 'पर हम ये प्रक्त नहीं उठा रहे हैं, नयोकि यदि हम ये प्रक्त उठायेंगे तो हमारा यह सम्मेलन फगड़ी में फॅस जायेगा और उनका हल भी न निकाल पायैगा ।

'इस सम्बन्भ में हमें मतभेद रहते हुमे भी भाषस में एकता ने प्राधार तलाश वरने चाहिसे। हम तब की जो एक्सी इच्छार्ये और मीर्गे हैं, इस सम्मेलन की चसे दुहराना चाहिये । यही यहाँ पर हमारा <u>मु</u>ख्य काम है । जहाँ तक मतमेद का प्रश्न है, कोई किसी से अपना दृष्टिकोए। देने के लिये नहीं वहता है। क्योंनि वास्तविकता ये है कि हम में मतभेव हैं। पर यह मतभेद मुख्य प्रक्त के बारे में एकमत होने के मार्ग में नहीं आना चाहिये। वहां हमारी एक राय हो, वहां हमें मतभेद समभने के लिये कोशिश करनी चाहिये।

'सबसे प्रथम मैं अलग-अलग विचारधारायो और सामाजिक व्यवस्थाओ को

पता हूं। होने भागना पड़ाना के एतियाद आर्र अन्तरान पता ने स्वान हैं विचारधारा भ्रीर सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन दससे हमें आगस में समानता इंदेने भ्रीर एक होने के मार्ग में बाधा नहीं पड़ती।

( 038 )

हुँदरे और एक होने के लाग में धाषा नहीं पखती । दूसरे विश्वबुद्ध के बाद से बहुत से देश खाजाद हुये हैं । इन देशों का एक समूह बह है जो कम्युनिस्ट पार्टी के नतुस्व में हैं, दूसरा समूह वो है जहाँ रास्ट्र-

वाशे नेतृत्व वरते हैं। पहले समूह में अधिक देव नहीं हैं। पर कुछ लोगों की यह लागता ने एक समाजवाबी सामाजिक व्यवस्था और कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व स्वीकार किया है और सामाजवाबी सामाजिक व्यवस्था और कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व स्वीकार किया है और साम्राज्यवादियों का सासन समान्त कर बिया है। इसरे समूह में जो देश हैं जनकी सब्या प्रिया

है—भारत, वर्षा, इण्डोनेशिया धादि एशिया व अभीका के कई वेश इस समूह में हैं। 'इन बोतो समूहों के देशों ने श्रीपनिवेशिक झासन से प्रवित पाई है, और वे पूर्ण स्वतन्यता के लिये धान भी सपर्य कर रहे हैं। फिर क्या कारण है कि हम एक-दूसरे को न समक सकें, आवर न प्रवान कर सकें। आपस में मैनीपूर्ण सह-

पुरुक्तार का ने पान कर कर आदि ने प्रशान कर कर स्थापन ने ना नाहु के छह-योग मीर मध्ये परोशियों की सम्बन्ध कामम करने के लिये पचरीत को मबस्य ही भाषार बनाया जा सनता है। हम एशिया व अभीका के देश, जिनमें चीन भी सिन्धित है, आंखिय व सास्कृतिक दृष्टि से पिछडे हुये हैं। फिर क्यों न हम एक दूसरे को समर्भे व आपस में मित्री वा सा ब्यवहार करें?' पार्मिक और स्थामिक प्रशान को जो लोग उठाते हैं, भीर एशिया की

'हर आधुनिन' देश आर्मिक निचारों की स्वतन्त्रता पी मानता है। हम मम्मिद्द अनीदरवादी हैं, नैदिन हम धार्मिन विचार रखने वालो वा आदर नरते हैं। 'हम आदाा मस्ते हैं कि जो धार्मिक विचार वाले लोग हैं, यह भी धनी-

मित्रता को लोडने की कोश्विम करते हैं, उनको जवाय देते हए उन्होंने कहा—

ह भ आता नयत हु १० जा घामक ।वनार वाल लाग हू, वह दा प्रता-दबरवादी विचारधारा वालो का बादर करेंगे । चीन ऐसा देस है जहां गामिक विचारों नी पूर्ण स्वतन्त्रता है। हमारे यहाँ वरोडों मुसलमान धीर बौद है, भीर भ्रोटेन्टेट व वैद्योतिव ईसाई हैं। यहाँ चीनी प्रतिनिधि मण्डल में भी मुस्लिम घम को मानने वाले एक सज्जन आये हैं, लेकिन इनसे चीन की एकता में बाघा नहीं पडतों, तो फिर एजिया और अफ़ीकी देशों के सम्मेलन में घम मानने वालो चौर क मानने वालों के बीच एकता क्यों नहीं हो सकती।

'धार्मिक ऋषडे करने के दिन तो खब समान्त हो जाने चाहिये थे, नधीकि वै सीग जो धार्मिक ऋषडे करके लाग बठाते थे, यहाँ हमारे बीच में नही हैं।'

णो लोग बाहरी देती में बसे चीनियों के बारे में शका प्रकट करते हैं, चमोकि चीन उन्हें भी नागरिक समक्तता है, उनके बारे में श्री चाझो एन लाई नै कहा---

'कुछ लोग कहते हैं कि जी एक करोड से अधिक चीनी दूसरे राज्यों में रहते हैं वनकी दुहरो नागरिकता से लाब उठाकर विववशास्त्रक गार्र वाहर कराई जा सकती हैं। गर दुहरी नागरिकता की समस्या तो पुराने की सीन की छोड़ी हुई समस्या है। अभी तक ज्यागकाई शेक विदेशों में बसने वासे थोड़े से मीनियों को जन देशों के खिलाफ विच्यक्त कार्य करने के निए प्रयोग कर रहा है। हम विदेश में बसने बाले चीनियों की दुहरी नागरिकता के प्रका को सम्ब-न्यित देशों के साथ विज्ञकर हत करने के विद्य तैयार हैं।

'मुंछ लोग कहने हैं नि बीन में बाई जाति का स्वतन्त्र प्रदेश हुतरे देशों के लिए खतरा है। बीन में बीसियों जाति के बार करोड़ डाएसस्वक कीन रहते हैं। बाई जीर जनसे ही परिवार के जुंग जाति के लोग स्वाभग एक करेते हैं। याद बीर स्वाभग एक करेते हैं। याद बीर स्वाभग है तो हम उनकी प्रदेशिक स्वाभग देते हैं। अंते वर्मी में यान जाति के लोगों को स्वतन्त्रता प्राप्त है, वैसे ही चीन में प्राप्त जाति को प्रदेशिक स्वाभग है। बीन की व्यक्ति हैं। बीन में प्रदेश कार्य में प्रदेश कर स्वाभग है। बीन की व्यक्ति हैं। बीन की प्रदिश्व हम प्रदेशिक स्वाभग स्वाभग स्वाभग हो। बीन की व्यक्ति हैं। विभाग हम स्वाभग स्व

जन्होंने समभौते के लिए बाधार उपस्थित करते हुए कहा---

'हम पचाील के शिद्धान्तो पर इडना के साम चलने का धापार चनाकर एशिया व अभीका के सभी देखी, ससार के प्रत्येत देश और विदोव रूप से अपने पडोसियों के साथ साधारण, सम्बन्ध स्थापित करने की सैधार हैं। इस समय यह प्रकार नहीं है कि हम दूसरे देशों की सरकारों के जिस्दा विष्याक कार्य कर रहे हैं, बिल्ट प्रकार वे हैं कि दूख लोग हैं जो कीन के चारो और प्रकृष्ट कमा रहे हैं, साकि वे हमारी सरकार के विष्टा विष्याक कार्रवाई मर सर्वे ।

'उदाहरएए के तिए चीन कोर वर्मा के' सीमावर्ती को में च्यामकाई सैक युद के स्वास्त्र लोग वाली हैं जो चीन य वर्मी दोनों के विरुद्ध विस्वसक नार्य कर रहे हैं। चीन व वर्मा के बीव मिनता के सम्बद्ध होने के कारण से प्रीर क्योंकि हम सदैव से वर्मा की स्वतन्त्रता ना खादर करने हैं, हम सममते हैं वर्मा की तरकार इस समस्या को इस कर लेगी।

'बीनी जनता ने स्वय अपनी सरकार चुनी है, यह उस सरकार का समयंन गरती है। चीन में धार्मिक विचारों नी स्वतन्तता है। चीन नी ऐसी कोई इच्छा नहीं हैं कि यह अपने पड़ोसी देखों के विरुद्ध कोई विच्यतक कार्य करे।

'इसके विगरीत, कीन जन विश्ववस्त कार्यों ना शिकार हो रहा है, जो स्प्रीरिका खुके साम कर रहा है। जिन्ह हमारी बात पर विश्वास न हों, बहें स्वय चीन साकर या निर्दा को जेजकर देख सकते हैं बीन में, हम जानते हैं कि मुद्ध लोगों के विशालों में, जिन्हें सच्चाई जात नहीं हैं, हमारे बारे में सन्देह है। धीन में कहावते हैं 'सी बार चुनने से एक बार देखना सच्छा।' हम जन देशों के प्रतिनिधियों को लो कहा सम्भवन में सम्मितित हैं, जय भी वे चाहूं चीन साने का निर्मालय देते हैं। हम किसी पर्य में नहीं, सेक्निन मुद्ध लोग हमारे चारों स्रीर (पुर्व-ना) पर्या सड़ा करना चाहते हैं।

पश्चिमा धौर प्रभोका की १९० करोड जनता इस सम्मेलन की सफलता पाइसी है। ससार के वे सभी देश व लोग जो शान्ति चाहते हैं, इस सम्मेलन की श्रोर देख रहे हैं कि हम ज्ञान्ति का लेश बढ़ाने थौर ससार में सामूहिक ज्ञान्ति स्थापित करने के सियं प्रया करते हैं। हम एथिया और प्रमतिया के देशों को एक हो जाना चाहिए भीर इस सम्मेलन की सफलता के लिए पूरी कोशिश करनी चाहित ?"

१. भारत में बीन के राजदूत कार्यालय की न्यूज बुलेदिन से।

कुद्र देशों के प्रतिनिधियों ने अपने भाषण में जो आरोग नम्युनिस्ट देशों और इशारा किसे या विना किये चीन पर किये उनके बारे में हिन्दुस्तान टाइस्स ने तिला है——

"इन प्रतिनिधियों के नाटक को देखकर यह साफ हो जाता है कि इन्हें कहीं से तैयार कर ब्रोर सिक्षा पढ़ाकर सम्मेलन को तोडने के लिए भेजा गया है ब्रोर कहना भी किसी सीमा तक सच है कि रोज इन्हें कहीं से श्रादेत व इसारे मिसते हैं।"

## सम्मेलन के फैसले

सम्मेतन एक सप्ताह तक जना, धीर जितने भी सम्मेलन में निर्णय हुए, यमी एक मत से हुए इससे साझान्यवादियों के खेने में आदवार तो हुआ ही साथ हो कोच सीर ग्रह्मा भी भागा, क्योंकि उन्होंने तो कुछ लोगों को सम्मेलन की विकल करने के हेनु भेजा था जीता कि हिन्दुरतान टाइम्स के सवादवाता का यमन जरर दिया है, अगर यह देश भी हर निर्णय में साथ ही रहें।

सम्मेलन के समाप्त होने के परचात् जो विज्ञप्ति प्रकाशित हुई उसकी मुख्य

बातें नीचे दी जा रही है-

"एशिया ध्रमीका सन्मेलन १ च से २४ अप्रैल तक बाहुंग में हुआ। इस सन्मेलन का निमनए। भारत, इंडोनेशिया, वर्मी, पाकिस्तान, और श्री लका ने विकासन

'सम्मेलन में इनके ग्रलावा ये २४ राष्ट्र सम्मलित हुये-

ष्रफगानिस्तान, गोल्डकोस्ट, ईरान, ईरान, जापान, जाडेन, लाघोन, सेवनान, षाद्वेरिया, तिविया, नेपाल, फिनोपाइन, सऊदी धरब, स्वीडन, सीरिया, पादनैंड, तुर्की, उत्तर तथा दक्षिणी वियतनाम और यमन ।

'सम्पेलन ने इस बात पर विवार किया कि किस प्रकार एशिया धौर यफीवा के लोगों में पूर्ण बार्षिक सास्कृतिक और राजनीतिक सहयोग कायम किया जाय।

### ग्रायिक सहयोग

'सम्मेलन ने इस बात को स्वीकार किया कि एशियाई अफीकी क्षेत्र में

प्रापिक गहयोग को बहुत जल्दी बढाना धाहिये ।

'सम्भेतन ने यह स्वीवार विया है वि इस प्रवार आधिर सहयोग ये ये मानी नहीं हैं कि इन क्षेत्र के बाहर के देशों हैं इस प्रकार का सहयोग न रिमा

मदद मिली है।

प्रदर्शन के लिए साधन देंगे।

भौर भारतमान शालाएँ योली जायेंगी।

एग विशेष क्षेप हो। 'पुनर्तिमांगु भीर विशान का अन्तराष्ट्रीय वेंद्र अपने माधनी का सिंपिक्ट

इस श्रीत्र पर सम्बंबरे। 'पूँची सनाने ने लिए एक बल्तर राष्ट्रीय बित्त नारपीरतन नायम हो।

'यमान द्वित के किए एक्कियाई भीर अभीकी देशों के समुक्त नायों के

ग्रीग्मारण दिवा जाव । 'सम्भेता ने इस की त में स्थापार में स्थिता साने पर और दिया। य

समभी प्रभी हा स्वते हैं।

पित मरबाधी में एक गमान कर रखा खाय 1

जाय मा विदेशी पूँजी न समाई जाम । 'यह भी स्वोगार विया गया कि इस दोत्र वे बुद्ध देशों को अन्तरराष्ट्रीय

सममीने के अनुसार जो मदद मिल रही है उससे विकास मोजनामी की पहुन्त्य 'सम्मेलन ने तब किया कि सभी देश एक दूसरे की विशेषण, शिक्षक तमा

'परस्पर जानगरी वा मैन दैन होगा। राष्ट्रीय या श्रीपीय प्रशिक्षण वेन्द्र

'गम्मेला ने यह निफारिश की कि आधिक विकास के लिये संयुक्तराष्ट्र की

स्वीरार क्या गया कि व्याचार श्रीर शासदती तस्यन्धी नई दशों के सपुत्र स्यापार समभीते हो। यह भी माना गया वि सात्र भी हिमति में द्विपती। 'बच्चे मान व दाम स्विद बहते वे निए इस टींच के देश दिस्सीय भी

अनेर पर्भाप समनीत सर सकते हैं । इस प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र संघ मी सब 'सम्बेदाने इस बाउ की भी निकारिय की कि इस देश के सीन धन

कर्षे मान की, बार वह काविह का ने मामदाबह हो, निर्वाप करने ने पह

पक्का बनायें । इस क्षेत्र में व्यापारिक मेले लगें, व्यापार प्रतिनिधि मंडल बायें, जायें, जिससे इस क्षेत्र में परस्पर व्यापार बढे ।

'धम्मेलन ने जहाज रानी को काफी महत्व दिया और कहा कि जहाजी कम्पनियाँ माल दुवाई की वर्रे इस सरह बदलती रहती हैं जिससे इस क्षेत्र के क्षोगों को नुमसान होता है।

'सम्मितन ने कहा कि जहांजी कम्पनियों पर दवाव डालने के लिये सामूहिक

कारैवाई की जाय। , 'सम्मेलन इस बारे में सहमत था कि राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय वैक तथा बीमा

कम्पतियाँ स्वाधित की जायेँ।

'सम्मेजन ने यह महसूस किया कि तील के बारे में एक समान नीति बनाने के लिए मुनाफे, टैबस खादि की सुबना का खादान प्रदान किया जाय।

'सम्मेलन ने एटभी शमित को शान्तिपूर्ण निर्माण के काम में इस्तैमाल करने पर और दिया।

'परस्पर हित की सूचना के क्षेत्र-देन के सम्बन्ध में इस क्षेत्र के देशों में एक-दूसरे देश के सूचनाधिकारी निधुक्त करने का निक्चय किया गया।

'यह भी तब किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों में अपने पारस्परिक हितो को सामे बढाने के लिए इन देवी के प्रतिनिधियों में पहले विचार-विनिमय हो जाया करे। फिर भी दन देवी का किसी प्रकार का छुट बनाने का इरादा कों है।

# सांस्कृतिक सहयोग

'सम्मेलन इस बारे में एक बत था कि बाद्रो में सद्भाव बढ़ाने का सबसे प्रवस साधन सास्ट्रिटिंग सहयोग है ्यिया और प्रक्रीका महान पर्मी और सम्मदाको नी जनस्मूमि रहे हैं। इन देशों की सस्क्रित, श्रात्मिक भीर विदय-आपी शाधार पर खड़ी है। दुर्भीस्म से पिछली सरियों में इसना सास्क्रिटिंक सम्बन्ध टट गया था।

'एशिया और खफीका की जनता अपने पुराने सास्कृतिक सम्बन्धी को फिर

जीवित करना चाहती है और नई दुनिया क आधार पर नये सम्बन्ध स्थापित मरता चाहती है। सम्मेलन म सम्मिलित होने बाल सभी देशो न परस्पर घनिष्ठ सारक्रतिक सहयोग कायम करन पर जोर दिया।

'सम्मेलन न इम बन्त पर ध्यान दिया कि एश्विया घीर अफीका के अनैक हिस्सी में उपनिवेदाबाद रहना, वह चाहे जिस्र रूप में हो, न सिर्फ हमारे सास्क-तिक सहयोग को रोकता है बल्कि जनता की राष्ट्रीय सास्कृतिया को भी

दवाता है।

'सम्मेलन ने साम्राज्यी राष्ट्रों डारा गुलाम जातियो की भाषा और सस्कृति
को कुचलने की निन्दा की। सम्मेलन न खास तौर से नस्ली भेदमाय की

निन्दा थी।

'पामेशन ने इस बात पर जोर दिवा कि एशिया झफीवन के परस्पर सास्कृत वित्व सम्बन्धों के पीछे कोई झलग रहने या प्रतिद्वविद्वता की भावना नहीं हैं। सहिष्णुत स्रोर विस्व संभुक्त की भावना के सनुवार एथिया और प्रफीका का

सास्कृतिन सहयोग विदव सहयोग की व्यापन परिश्व में ही होगा।
'पृतिया भीर धफीका में परस्पर सास्कृतिक सहयोग के साथ ही सम्मेलन
दूसरों से सास्कृतिक सम्बन्ध वढाना चाहता है। इससे खुद हमारी सस्कृति समुद्ध

दूसरा संसाहदात संस्थान्य वहाना चाहता है। इसस खुद हुमारा संस्थात संभुद्ध होगी और विश्व ग्रान्सिक छोर सद्भाव बढेगा। पिदामा और आणि सालीका के बहुत से देश सिक्षा, विज्ञान और कौशल मी

हिंद्र से पिछड़े हुए हैं। सम्मेलन ने तय किया कि इस क्षेत्र के आगे बढ़े देश इस सम्यन्ध में शिक्षा आदि भी सुनिधा बेकर पिछड़े देशो 'से सहायता गरे। 'सम्मेलन ने यह मत अकट विया कि आज भी स्थिती में द्विपकीय समस्पीते

'सम्मेलन ने यह मत प्रकट निया कि धांज की स्थिती में दिवसीय समभीते से ही सास्कृतिक राम्बन्धों को बढाने में सबसे स्रधिक सफलता मिल सक्ती है।'

# मानव ग्रधिकार भ्रोर ग्रात्म निर्णय

भागव आधिकार आर आर्थ । निर्णय 'रायुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र में दिये गये मानव अधिकार के मूल सिद्धान्तो श्रीर राष्ट्रा के मात्म निर्णय के अधिकार का सम्मेतन ने पूर्ण समयंन निया । 'धर्मावा के एक बटे को यें श्रीर दुनियों के दुनने हिस्से में सलगान मीर भैदभाव की नीतियाँ की सम्मेतन ने निन्दा की।

'सम्मेसन में फिलस्तीन ने प्ररब जनता के अधिकारों का समर्थन किया और मोंग की कि इस सम्बन्ध में समुक्त राष्ट्रसध के फैसलो पर अमल किया जाग ।

### गुलाम देशों की समस्या

सम्मेलम ने ज्वनिवेदालाद को खरण करने का समर्थन किया और इरियान के सकल पर इंशेनेशिया के रल को सही माना।

सम्मेलन ने बलजीरिया, भोरवको धौर ट्यूनीशिया की जनता के आसम-निर्णय और स्वतन्त्रता के अधिकार ना समर्थन किया और कांसीसी सरकार पर स्व आत के लिये जोर दिया कि इस प्रस्त को वह शान्तिपूर्ण ढंग से फौरन इस करें।

### विश्व शान्ति ग्रीर सहयोग बढ़ाना

सम्मेलन ने इस बात पर जोर दिया कि प्रभावपूर्ण सहयोग के तिये यह भावयक है कि संयुक्त राम्द्रसभ को सदस्यता सभी के लिये खोल दी बाय । सम्मेलन की राय में इसमें शामिल होने वाले इन देशों को सयुक्त राम्द्रसंघ की

सवस्यता जिलनी चाहिये ।

कम्बीडिया, श्री लका, जापान, जार्डन, लाम्रोस, लिविया, नैपाल और
सद्भत्त वियतनाम ।

सम्मेलन ने यह भी मत प्रकट किया कि सुरक्षा पृरिषद में इस दोन को उचित प्रतिनिधिरव दिया जाय।

# युद्ध का परिणाम

संभीवत ने अन्तर्राष्ट्रीय तमाव की स्थिति पर भीर विश्व युद्ध के खतरे से मारी मानव जाति के सामने आये हुए खतरे पर विश्वार कर तमाम राष्ट्री का भ्यान देख और प्राकृषित निया कि वे दम पर सोचे कि आज इस तरह का युद्ध विष्ठ गमा तो उसका कितना अयवन्द परिस्तान होगा।

भंग्नेलन ने यह मत प्रकट किया कि यानवता को पूर्ण विनाध से बचाने के विये यह धावस्थक है कि निरस्त्रीकरए। किया जाय धौर , एटमी हथियारो निर्माण धौर परीक्षण पर रोकलगाई जायां

सम्मेलन ने यह गत प्रकट किया कि एशिया बफीना के यहाँ आये हु

राष्ट्रो ना मान्यता के प्रति यह कर्तव्य है कि इन हथियारो पर रोन लगा

का वे समर्थन करें भीर सम्बन्धित राष्ट्रो तथा दुनियाँ के जनमत से भ्रमील क कि ऐमे निरस्तीकरण और रोक पर वह समल करायें।

सम्मेलन ने सभी राष्ट्रों से बयील की कि ऐटमी हथियारी पर जब तक पूर रोक नहीं लगती तब तक के लिये उनके परीक्षण पर रोक लगा देने का ए सरकौता किया जाय।

राम्मेलन ने यह घोषणा की कि शान्ति रक्षा के लिये व्यापक निरस्त्रीकरर एकदम झावश्यक है और स्युक्त राष्ट्राय से और सभी लोगो से अपील की [ हृषियारो में कमी करने के लिये, ज्यापक सहार के हिषयारो पर रोक लगाने

विये और इस पर बन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण स्थापित करने ने विये तेजी कोशिश वार्रे। 'सम्मेलन ने असन और समन के बंदिए। भाग के सम्बन्ध में जिस प

ब्रिटिश सरक्षण है, यमन अधिकार का समयन किया और माँग की कि इ धान्तिपर्ण दण से इल विया जाय ह

गुलाम देशो की समस्याओ पर घोषणा

सम्मेलन ने ग्रलाम देशी और उपनिवैशवाद की समस्यामी ग्रीर विदेश षाधिपत्य और शोपए। की बुराइयों पर विचार किया और इस पर सहमत हम

यह बोपएम की जाती है कि उपनिवेशवाद अपने हर रूप में एक ऐसी बर

हुई है जिसना जल्दी ही अन्त गर देना चाहिये। . यह स्वीकार किया जाता है कि लोगों को विदेशी गुलामी, आधिपत्य भ्रॉ घोषण का ग्रुलाम बनाना चन्हे.मूल मानव मधिकारो से विचत करना है, सबूक

राप्ट अधिकार पत्रा के विरद्ध है और विश्व शान्ति और महयोग को ग्रा बदाने में बाधव है। इस तरह ने तमाम लोगा नी स्वतन्त्रता और स्वाधीनता का समर्थन कि

जाता है।

सम्बन्धित राष्ट्रो से माँग की जाती है कि वे ऐसे लोगो को स्वतन्त्रता घोर स्वाधीनता दें।

# विदव शान्ति सहयोग बढ़ाने की घोषणा

गरमेलन ने गरभीरता के साथ विश्व ज्ञान्ति धीर सहगोग के स्वाय पर विचार किया। शक्तरांट्रीय सनाव की मौजूबा स्थिति धीर उगनी वजह से ऐटमी महायुद्ध के खतरे पर गहरी चिन्ता प्रकट की गई।

धानि का सवाल प्रन्तराष्ट्रीय मुरक्षा के सवाल से वैंगा है। इस सम्बन्ध में सभी राज्यों को सासकर समुक्त राष्ट्रसम् के जरिये इस बात में सहमोग करना चाहिये कि हमियार कटाये कार्ये धोर प्रभावपूर्ण अन्तराष्ट्रीय नियन्त्रमा में ऐटनी हमियार सतम किये जायें।

इस तरह झन्तराष्ट्रीय शान्ति में बढावा विया जा सकता है और ऐटमी शमित को केवल प्रान्ति के कार्यों में इस्सेमास किया जा सकता है। इस तरह एशिया और अमीका की आवश्यकताएँ पूरी की जा सकती हैं, क्योंकि इन देगों को फीरन इस बात की जरुरत है कि खामाजिक प्राति हो भीर व्यापक स्वाधी-नता में उनके रहन सहन का स्तर ऊँचा उठे।

माजादी बीर शाम्ति एक दूसरे पर निभंद करते हैं। सभी देशों में जनता को मास्त निर्दाय का अधिकार मिलना चाहिये और को लोग मय भी गुलाम है उन्हें जन्द से जल्द स्वतन्त्रता और स्वाधीनता दी जाय।

प्रविद्यास और नथ ते मुक्त एक हूगरे के प्रति विद्यास धीर सद्भावना के साथ, राष्ट्री नो सहित्यु होना चाहिबे धीर एक हुतरे के साथ साति से प्रच्छे पाडीसियों की तरह रहना चाहिये और नीचे दिये गये बिद्धान्तों के प्राधार पर साथस में मित्रतापूर्ण सहयोग बद्धाना चाहिये।

१--मानव अधिकारी और सयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र का सम्मान करना,

२—सभी राष्ट्रो की प्रभु सत्ता अलग्डता का सम्मान करना।

३--वाणी भ्रौर राष्ट्रीय समानता को मानना ।

४ -- दूसरी के धन्दरूनी मामला में दखल न देना।

५ - संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र के अनुसार अवेने या सामूहिक रूप से क्सी राष्ट्र के आहम रक्षा के अधिकार को मानना।

६-सामृहिक सुरक्षा व्यवस्था को किसी एक वडी विश्व शक्ति के फायरे मे न इस्तैमाल करना, दूसरे देशो पर दवाय न डालना । ७-- किसी दूसरे देश के खिलाफ हमले की कार्रवाई की धमकी या बल

प्रयोगन करना। ५ — तमाम अन्तर्राष्ट्रीय फयडो को शान्ति से सुलफाना ।

६--- प्रापसी हित और सहयोग को वढाना।

१०---त्याय भीर भन्तर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियो का सम्मान करना ।

सम्मेलन धपना थे विश्वास प्रकट करता है कि इन सिद्धान्तों ने प्रनुसा

मित्रतापूर्णं सहयोग अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा प्रभाव पूर्णं दन से कायन रखी जा सकेनी और बढाई जा सकेनी और आर्थिक, सामाजिक तथा सास्कृतिय

क्षीत में सहयोग से सभी की समृद्धि और भलाई होगी। सम्मेलन ने इस बात की सिफारिश की कि इस सम्मेलन की बुलाने वाले राष्ट्र दूसरे सम्बन्धित राष्ट्रो से सलाह कर दूसरा सम्मेलन बुलाने पर विचार नरें।

पडित नेहरू

सम्मेलन के बीच हमने यद्यपि पडित नेहरू का जिनर नहीं किया, औ ऐसा किनी अमनवा, हुआ है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि अच्छी तरह मनन कर

के बाद ही ऐसा किया गया है। नयोकि सम्मेलन में जो कुछ फैसले हुए उत्तर पडित नेहरू का पूरा पूरा हाथ था, या यी कहिये कि पडित नेहरू ने सदाबद जब भी शान्ति के बारे में कुछ कहा सम्मेलन के फैसलो में वही निश्चित हुआ। सर्थात् सम्मेलन में वो व्यक्तियो का व्यक्तित्व ही निलर कर चमका, भीन व

प्रधानमन्त्री चाम्रो एन लाई और पढित जवाहरलाल नेहरू। भाश्रो एन लाई ने अपने मापए। में भीन की समस्या के सिवाय धीर ज

बुछ अन्तर्राप्ट्रीय शान्ति और स्वतन्त्रता के लिए कहा, पडित नेहरू की उस प

स्पष्ट छाप दीलती है। पचशील सिद्धान्त तो थी चात्रो ग्रीर नेहरू जो सम्मि

लित देन पेही। इस तरह बाहुग सम्मेलन की सफलता का एक बहुत बड थेय पडित नेहरू को है। बाहु ग सम्मेलन में किये गये निवनय भारत की पर

राष्ट्र नीति वे अनुसार हो है, और इस तरह नेहरू जी का शान्ति के लि

, एशिया को आवाहन सफल रहा है।

सप्तम अध्याय 'नेहरू नई दुनियाँ मे'

# रूस में नेहरू

पंडित जवाहरलाल नेहरू की रूस यात्रा के सम्बन्ध में जिन लोगों ने भी समाचार पत्रों में पढ़ा जन पर शुरूला उसका कुछ न कुछ प्रमाय पड़ा ! प्रांतिकारा लोग ऐंग्रे में, जिल्हें इस समाचार हो प्रसम्ता हुई, ममर कुढ़कोरों के बतालों में एक हलवल सी मच पर्दे, क्योंकि झव तर्क 'सारि के देश रूस के बारे में उन्होंने काफी प्रमा शा लोगों के बीच फेता रखा या ! यो हुसरे लोग भी करता गए ये, मगर उनके बारे में इन दलातों का कहना होता या कि लागे वाले या तो कम्यु-निस्ट ये या कम्युनिस्ट समर्थित । यहाँ तक इन नीचों ने कहा कि रूप से जो भी लौटकर प्राता है उसे एक मोटी रुक्त पित्र में मिल जाती है, इसीजिये यह रूप से हुएगाम करने लगती है। जीत बह सके लिए नेहरू का मान लिया करते कि पंडित की समेरिका से इंग्लंड गये, और हाल में चीन में भी गये, मगर रूप स्वीतिए नहीं जाते कि वहाँ की सात्रात प्रसालों यही चाराव है। ऐते लोगों के सामने झन्येरा हा गया कि जल पंज नेहरू रूप जार हुई, इससे उनकी पोत्त खुल लायामी सीर जिले वह लोहे की सोबार कहते हैं, यह बास्तव में स्था है इसे लोग भारत के प्रधान मननी के बुँह से सुन लेंगे । खर !

समाचार से भारतीय जनता को प्रसम्रता हुई, उसने एंडित नेहरू के रूस जाने के विचार का स्थानत किया।

७ जून की पंडित जवाहरलाल नेहंक संध्या के समय मास्की के केन्द्रिय हवाई झड़े पर वायुगान से उतरे । उनके साथ श्रीमदी इन्दरा गांधी, परशाद्र मन्त्रालय

अहु ९८ ताडुनान च जठर । उनके क्षाय आगता इन्दर्स सामा, प्रराष्ट्र मन्त्राखय में में सचिव जी एन० क्यारं० पिस्ले तथा संमुक्त सचिव श्री एम० ए० हुवैन ये ।/ केन्द्रीन हताई महुन सोनियत संघ भीर भारतीय राष्ट्र पताकार्यों से सुसो-भित था। पंडित नेहरू के स्वागत में जब समय, रूस के प्रयान मन्त्री एन० ए०

भित था। पंडित नेहरू के स्वास्त में उस समय, इस के प्रमान भन्नी एन० ए० बुत्तानिन, एत० एग० कगानीविष, जी० एम० मातेनकोन, बौ० एम० मोलोतोत्र, ए० झाई० मिरोधान, एम० जी० पूर्वीका एम० बैड० सालरोक, एन एस० छाइचेन, रस्ती संप की मांत्र परिषद के मध्यदा ए०एम० पुलानोन, सीवियत संप पांचान, एन० ए० मिखेलोन, टी० नाई० रेजर, ए० जी० धेरेमेरीन, एन० एस० रिफ्रोन, सीवियतसण के मार्चल बी० डी० सीकोलीवरकी, नामु तेना के मुख्य मार्चल पी० एफ० फिलारेन, कनंत जनरल ब्राई० ए० सेरीन, सीवियत सम के जमनजीगए ए० ए० सीमिको, बी० बी० मारसकेविय, बी० नी० कुननेरसीन, तास के जनरल मैनेजर एन० जी० पाल्योनीन, प्रावचा के मुख्य सम्पादक बी० डी० सीमोलीय सीवियतसथ के मुजदूर सांची की केन्द्रीय परियद के खणाच्या

एत० पून० सीनोध्येव, मास्को नगर सोवियत को कार्यकारियों सिमिती के घष्यस प्रम० प्० यास्तीव, मास्को नगर के उप सेनानायक कर्नेस प्० टी० वेरेस्चेंको, सोवियत सय को मन्त्रि परिपद, सोवियत सय के परराष्ट्र-मन्त्राक्षय, सोवियत सप क्ष

प्रतिनिधियों ने जनका स्वागत किया। भारत के सोवियत इस में स्थानापन्न राजदूत श्री के० पी० एस० मेनन धौर सोवियत इस के भारत में मनोनीत राज-दूत श्री एम० ए० भेनसिकोब श्री उपस्थित थे। मास्को स्थित सभी देशों के राजदूत भी स्वागत बरने वालों में सिम्मलित थे। मास्वों के तक्छ पायोनियरों ने ब्रांतिधियों को बुलदस्ते मेंट किसे। पिंडिट नेहरू और श्रीमती इन्द्रा गांधी ने बच्चों को पुष्पमालाएँ मेंट करने के उपलब्ध

में हार्दिक पत्पवाद दिया ! भारतीय गणतन्त्र के राष्ट्रीय गान की गम्भीर ध्वनि के परवाद सोवियत सभ में राष्ट्रीय गान के भव्य तराने भूँच चठे !

सम के राष्ट्रीय नान के भव्य तराने भूँज चठे। सोवियत रूस के प्रयान मन्त्री और पडित जवाहरलाल नेहरू ने गार्ड मार्फ भानर ना निरीक्षण क्या।

### धन्यवाद भाषण

वस्थावाद भाषण पं॰ नेहरू ने गाईक के सामने खड़े होकर हवाई बड़ी पर हिन्दी में मापएा

र्षः दिया १ 'यहाँ सोवियत संघ में जाने की घेरी इच्छा बहुत पहले से रही है। इस प्रतिस्त और एतिहासिक नगर में में बहुत समय पहले माना भाहता या। मेरो इच्छा मान पूर्ण हुई है। यहाँ मानर मुक्ते भारत्यन प्रधन्तता हुई है। में स्वर्ध को एक याजी समम्ता हूँ चौर भाषकी सरकार तथा अनता में लिए मुमेन्द्रामें लिए हुये एक बानी के रूप में ही में यहाँ माना है। भेरा पूर्ण निश्चास है कि मेरे यहाँ माने से हमारे सम्बन्ध श्रीर भी इस होगि। इस हार्बिक एवं मेनीपूर्ण स्वानत के लिए में भाषी छनता मन्द्र करता है।

दत्तके बाद प० नेहरू और की एन० ए० बुल्गानिन पहली मोटरनाई। में देंठे । श्रीमती इन्द्रामाधी, श्रीमती सैनन, एन० पी० रोसरीपीना और दी० एन० मैगिशकोब दूतरी गाई। में। मारतीय गएतन्त के पराष्ट्रीय सिवद श्री एन० प्रार० पिल्ले, सोवियत संघ के पराष्ट्र मन्त्रास्त्र के था सम्मी थी० थी० कुनने-तांत, सोवियत संघ के पराष्ट्र मन्त्रास्त्र के मोतीकोव निमान के प्रधान एक० एक० मोलीवकोव सीसरी। मोटर गाई। में और भारतीय गएतन्त के पराष्ट्र मन्त्रास्त्र के संदेश सारतीय गएतन्त्र के पराष्ट्र मन्त्रास्त्र के सेव के एक एक० ए० हुसैन, सोवियत संघ के पाजहत की के राजहत भी के० एस० मेनन, मारत में सोवयत संघ के पाजहत मीन-तांत्र में पाई। में बैठे थे, क्रन्य गाड़ियों में पंत्रित नेहरू के दल के प्रध्य सदस्त तथा सोवियत और विदेशी प्रकार थे।

सङ्क के किनारे से दूसरे किनारे तक लगी बृहद् पताकाओं पर ये सज्य प्रक्तित थे—'मारत के प्रधान मन्त्री श्री नेहरू का लिमबादन स्वागतम् !'

लम्बे जनमार्ग के दोनों धोर भारी जनता एकत्रित थी, थो पश्चित नेहरू के स्वागत के निमित्त बही एकत्रित थी, सभी ने हाथ हिसाहिसाकर उनका स्वागत किया। और इस तरह सोस्पित जनता ने पहले ही दिवस प्रपनी मैत्रीपूर्ण ग्रुम कामनाम परित नेहरू तक सहैगा दी।

ेधार्ज ही के दिन प्रावदा ने पण्डित नेहरू के आगमन पर सम्पादकीय लिखा जो ग्रव एतिहासिक लेख बन गया है ।

### प्रावदा द्वारा स्वागत

प्रावदा में जो ७ जून १६५५ को सम्पादकीय प्रकाशित हुआ उतका शीर्षक

भोर शक्तिशाली बने।'
'भारतीय गरापराज्य के प्रधान प० जवाहरलाल नेहरू आज हमारे देश में पपार रहे हैं । सोवियत जनता भपनी मित्र भारतीय जनता के इस सुपत्र का

हार्दिक स्वागत करती है।

'इतिहास के पूरे दौरान में १४ वी शताब्दी में साहसी स्की यात्री झका-नासी निकीतिन द्वारा भारत यात्रा से लेकर झाज तक हुमारे देशो के बीच लगा तार गैंशी सम्बन्ध स्थापित रहे हैं।

'प्रसिद्ध क्सी विचकार वेरेखाजिन ने भारत के इतिहास, प्रकृति और खसकी जनता के राष्ट्रीय स्वाधीनता सदाम में प्रेरएग की थी। 'भारतीय साहिस्य के प्रमुख प्रतिनिधि रवीन्त्रनाथ ठाकुर ने बड़े स्तेह भीर सहान्त्रप्रति से सीवियतराज्य की राष्ट्रशित और सीवियत सक्कृति के बारे में

अवश्रित व ताननवार के विश्वास कार व सामक संस्थात के वार र तिवस था। 'सीवियत सूनीयन कीर भारत की जनता ने सुवैव एक दूबरे का बड़ा झावर किया है। दोनों को एकदूसरे के सुन्दर श्रविच्य के लिसे होने वाले संपर्यों स

फिया है। बोनों को एकदूसरे के सुन्दर अविष्य के लिये होने वाले संवर्षों से नैतिक सहयोग प्राप्त हुमा है। 'भारत की प्रगतिशील जनता ने, जो उस समय भी उपनिवेश बादी युसामी के

नीचे दश्री थी—महान धनतुबर काति का धनिनन्दन किया घोर सोवियत गूनी-यन द्वारा प्राप्त की गयी। सफलतामी को निरुट से खेला। सीवियत यूनीयन ने सपने जन्य ही से समातार भारतीय जनता की स्वाधीनता के लिए घोर उपनि-वेदावादी शासन के निरुद्ध होने वाले संपर्ध के प्रति गहरी सहानुस्रुति दिलाई।

वसवादा शासन का विरुद्ध होन वाल संपप के श्रील गहरी सहानुपूर्ति दिखाई।
'कम्युनिस्ट गार्टी घीर सीवियत राज के सस्थापक, महान लेनिन भारतीय
जनता की रचनारमक घर्षियों घीर घाजादों तथा स्वायोगता के लिये होने वाले
सथर्प की सफलता में पूर्ण विक्वास रातने वे। घोनियत जनता को इसते यहुत
सन्तोप है कि भारत ने दिखा साल के बाद उपनिजेशवादी सासन के छुए से
प्राविरणार प्रपन की सुक्त कर लिया घीर घब यह राष्ट्रीय विकास के स्ततन्य

मार्गपर बढ़ने के लिए इढ़ है।

'यह चीज इस वावस्यकता को और प्रकट करती है कि सोवियत मारतमेत्री में बृद्धि हो और मजबूती आये।

भारत स्रोर सोवियत जनवा के राजकीय ढाचे में सन्तर है। उनकी सामा-जिक स्रोर राजनीतिक प्रथासों में विभिन्नता है, बेबिन सोवियत स्रोर भारतीय जनता में समानता भी बहुत है, दोनो हो देतो को जनता साति प्रेमी है।

'काची बयम से सोवियत मुनीयन और जनतानिक बारत में फैक्टरिया मीर मिलें कुल रही है, मीच बनाये जा रहे हैं, गरियों के तटों पर किजनी में मारखाने सड़े किये जा रहे हैं, रेगिस्तामों को जरपारम भूमि में परिवर्तित किया जा रहा है।

'निर्माण और रजना के लिये शांति की धानक्यकता होती है। हमारी समान कामना यही है कि हम शांति भीर मैंनी के सम्बन्धी के बीच रहे। हमारी दोनो देश पाति की रला भीर हडता के लिए सबत सवर्षशील हैं क तरस्ट्रीय सम-स्थाओं भीर फान्डी के शांतिपूर्ण हुन के लिए आने बठकर थाते हैं। यह भीज सीवियत भीर भारतीय जनता की एक करती हैं।

'अन्य प्रान्ति प्रेमी जनता के साथ, सोयियत और भारतीय जनता द्वारा सान्ति के लिये किये जाने वासे संबर्ध के सञ्जूक प्रयासी के फलस्कल्प स्पष्ट परि-प्राम प्रस्त होने को है। सोवियत यूनीयन और जनताशिक भारत द्वारा प्रक्रिय रूम से बीच में पड़ने से प्रशिया में, कोरिया और हिन्द चीन के दो दावानतो को प्रकारा या सका।

'क्षोवियत जनता, एशिया में साति और विश्वशानि प्राप्त करने के प्रश्न को प्रश्न को प्रश्न को प्रश्न को प्रश्न को प्रश्न को हों हो देखती है। हिन्द भीन में प्रत्तेत राष्ट्रीय साठनों में भारतीय प्रतिनिधियों हारा की वह पोषणाओं को, भारतीय प्रतिनिधियों के नेतृत्वने चलने वाले करारराष्ट्रीय पर्यवेताण पर नियन एक नियात की कार्रवाह्मों को सोवियत जनता जातार को गीर से देख रही है।

'सोवियत यूनीयन के साथ संयुक्त रूप से समुत्तरायदूसय में जनवादी चीन को उचित स्थान दिलाने के लिये विये जाने वाले समर्प वे कारण, भारत समस्त बान्ति प्रिय जनना की भारी प्रशस्त का पात्र बन गया है। जनवादीचीन

( २ou ) की अजित माँग ने तुस्टि करण से न केवल सुदूरपूर्व में वस्कि दुनिया भर में शान्ति सुद्द होगी, अन्तर राष्ट्रीय तनाव गमाप्त होगा और राष्ट्रसय के कार्य भीर अधिकार में वृद्धि आयेगी। 'जनता को मयभीत करने वाले सैनिक गुटो के विरुद्ध दोनो देशो का नवा-

विश्वास की भावना को गहरा कर किया है। 'उपितदेशवाद, धन तक हुए युद्ध, रगमेद-ये सब साम्राज्यवाद के सेवक रहे हैं। भारतीय जनता सभी भी अपनी सीमा के एक माग से उपनिवेशवादी शासन के जुए को जनार फेंकने और उसे मुक्त करने के लिये सवर्ष कर रही है।

रात्मक काम घीर उनकी समाप्ति के लिए समर्थ कि दूसरे राज्यों की सीमा के ग्रन्दर फीजी शहू न कायम किये जाय-यह भी वह चीज है जिसने परस्पर

तावि उसकी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में प्रमति ही सके। सोवियत जनता भार-तीय जनता के इस सवर्ष को तहानुभूति पूर्ण दृष्टि से देखती है। 'सोबियत जनता बीद्योगिक विकास के लिये भारत सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रयासी की हमदर्शी गरी नजर से देखती है, क्यों कि स्वतन्त्र प्रस्तित्व के सिये बीद्योगीकरण के महत्त्व की भारत ने भवने स्वय के तजुर्वे से समक्ता है।

रग-भेद, विशेषकर दक्षिणी श्रफीका में भारतीयों के साथ क्ये जाने बारी श्रमान-**थीय ग्**यवहार के खिलाफ भारतीय जनता के सधर्प का सोधियत स्त्री भीर पुरप समर्थेन करते हैं। 'दूसरे विनासवारी महायुद्ध की तैयारियो और हिंबवार बन्दी की होड का

भारी बीभा मेहनतकश जनता द्वारा उठाया जाता है और जिसकी बजह से जन बल्यासकारी योजनाची में बाधा पडती है। भारत थोर सोवियस जनता की परस्तर समक्रदारी और ठोस सहयोग इन बुराइयो से मानवता को बचाने-बाली बार्रवाइयो में प्रकट होता है।

'कई वर्षों से सोवियत यूनियन लगातार इस वात पर जोर दे रहा है। हथि-यार बन्दी सीमित की जाय और उसमें क्मी की जाय, एटम, हाइड्रोजन और द्रमरे नरसहारकारी हिवयारी के निर्माण बीर प्रयोग पर रोव लगाई जाय मोर इन फोजो पर धमल कराने बौर निरीक्षण करने के लिये उचित एव प्रमाव- दााली नियन्त्रम् की व्यवस्था की जाय ।

सोवियत मूनीयन भीर भारत के बीच मैती और सहसीए का माधार ये विद्वान्त है—एक दूसरे की सीमा भीर परस्पर सम्मान, घनाकमण, एक तूसरे के भीतरी मामलो में हस्तवे प न करना, तमानता और परस्पर लाम, अमानता मूर्ण सह परिस्तव । इन विद्वान्तों को विना विचलित हुए, हज्जापूर्वक रोवियत मुनीयन और भारत के सम्बन्धों के बारे में लाहू किया जा रहा है।

'सान्तियुमं सह-प्रस्तित्व के ये सिद्धान्त जनवादी चीन की राज्य-गरिपद के प्रधानयन्त्री, बाफ्रो एन काई कोर भारत के प्रधानयन्त्री पं० जवाहरताल की प्रसिद्ध संयुक्त घोषणा में निहित हैं। जनवादी चीन और भारत के बीच बढ़ती

हुई में भी विषय शानित की स्थापना में घमूल्य योग प्रयान करती है । 'दसमें कोई सन्बेह नहीं है कि खोबियत यूनीयन में प्रारत के प्रधानमन्त्री जवाहरतास नेहरू का धागमन हमारे बेसों के बीच मैंगी सम्बन्धों की प्रीर मर्ज-

जवाहरतास तहरू का धावस्त हमारे बेसों से बीच मैंगी सम्बन्धों को भीर मर्ज-बूत करेगा, विश्व साम्ति के उद्देश को लाभ पहुंचायेगा, धौर दुनियां सर में सन्तर्राव्हीय तनाव को कम करेगा ।'

### जंगबाज चौंके

... एक कई दुनियों के मजदूरों के राज्य में देशित बेहरू के इस प्रकार के हार्षिक स्वागत की देखकर जंगवाओं में सवसली सप गई, उतके प्रस्तुवारों, के फातम पर कातम रेंगे जाने को, शीर वंडित नेहरू का कहना कि 'में सालिव प्रीर साईस्वारे का सन्देश केरर माने वाला तीर्च मानी हैं से उनके करेबे पर सीप कीड गया।

मनरीका के एक असवार ने कीचड़ उछातते हुए इस पर लिखा-

'मिस्टर नेहरू सम्मानित ग्रीर बुढिभान व्यक्ति हैं, फिर भी इस बात का वर्तसंगत मय है कि उनकी हार्विक शान्ति भावनाओं का काम उठाकर मास्को मैं उन्हें वही चतुराई से चूहे की तरह फ्ला लिया है।'

हनारा स्यान है, इसरो नीच बंग से और यदा कहा जा मकता है, सम्यक्षा का रम्म गरने वाले अमेरिकी पूँजीपतियों की सम्यता और उनकी संस्कृति का बास्तिक रूप केवल इन वो साइनों में स्पष्ट चमकता है। जब पंडित नेहरू प्रमेरिका गये ये तब यही प्रख्वार उनके स्वागत में कालम पर नालम रंग रहा या, इसका एक कारण या उस समय जयकीरो ने सीवा या, पडित नेहरू हमारे स्वागत के जाल में फैस जायेंगे। पर वह पडित नेहरू ही ये, जिन्होंने स्पष्ट घाटरो में प्रमेरिका में ही गुढ चाहने वाले राष्ट्रों की मर्तस्वता की यो। वसा न्यूमक टाइम्स के सम्पादक महोदय ने उस समय पडित नेहरू को नहीं पहिजाता था, कि पडित नेहरू ज्ञाति के पुजारी हैं, और उनका समेरिका अमण शासित में लोज का एक छोटा-सा सम्याय मात्र हैं।

न्यूतार्कं क्यो पडित नेहरू की इस यात्रा से नाराज हुन्ना, इसका कारण उसके मीचे सिखी शब्दों से स्पष्ट हो जाता है—

'मार्थाल बुल्गानिन और उनके साथी पिछत नेहरू को एक ऐसे नाटक वा पात्र बनाने में सफल हो गये है जिनमें कन्युनिस्ट सवार 'सनाव कम करने' के सिद्धान्त का उपास्त्र और जिना बुद्ध अगढे और मतभेद तथ करने की कीशिश मर्च बालों की पिनित साहात के अतीक रूप में प्रकट होता है, और समेरिका तथा उनके साथी जगवाओं के रूप में प्रकट होते हैं।

'खेद हैं कि पटित नेहरू जेता झादभी इस नाटक में सम्मिलित किया जा सका।' यदि हम मो कहे कि झमेरिकी जगवाज इस्रतिए पटित नेहरू से रष्ट हो गमें कि जनकी मासको मात्रा से रूस की सामित नीति उजागर हो गई सीर

गमें कि उनकी मासको सामा से रूप की सामित नीति उजागर हो गई सीर समरीको साम्राज्यवादियों की 'यूद्ध नीति' का पर्श कात्र हो गया तो कुछ सर्युक्ति न होगी। समेरिका में हो यह हसकल सभी हो, ऐसी बात नही, विटिस साम्राज्य-

नारियों के सेमें में भी गडवडाहुट और बीखलाहुट मच गई । बिटिश रेडियों (बी. बी. सी.) ने तो सपनी समाचार बुलेटिन में पड़ित नेहरू के मास्को पहुँचने के समाचार का ही जिकर नहीं किया।

विटिश पूर्जीपितयों के प्रखवार मैनचेस्टर गाजियन को जब सत्य पर पर्दा डालने के लिए कुछ नहीं मिला तो यह नाराज होकर लिखने लगा यह सब तो केवल सौयियत रूस के श्रखवारों के आरी प्रोपेगडे के कारण हुआ है। इण्डियन एनस प्रेस के लन्दन प्रतिनिधि ने लिखा---

'एक घोर बिटिज सरकार खोवियत के इस कवन पर सन्देह करती है कि (सोवियत की) यह कार्रवाइयाँ अन्तरराष्ट्रीय सताब कम करने के उद्देश से भी जा रही हैं। हुमरी सरफ ब्रिटन के अधाजार सोवियत तीति से भारत जैसे देत में पैदा हुए प्रभाव तो कम चाकने की किश्चित कर रहे हैं। .....

पित्रंत्र की जनता के लिए (111) सबसे परेशामी की बात यह है कि मिठ नेहरू जब फामी बिटेन बामी, उनका ऐसा उत्साहकूर्ण स्वागत कभी नही हुआ क कभी ध्यापत कभी किया का सुवार करने के लिए किये गये उनके प्रमत्नी का उतना सम्मान हुसा, नितना सोवियत नेवा कर रहे हैं।

धल में जन मध्यारहाता से जिला-

'यह बर है कि कही मि॰ मेहरू कसी राजनीतिजों से मुनञ्जर व्यवहार घीर बूटनीति के समीग के शिकार न हो जायें, जिसकी यजह से वेलवेड भीर विचना में हतने भ्रमत्याधित भीर भ्रास्त्रचें जनक परिश्वाम निकसे भीर प्रव जिसका इस्तिमल बास्टर खडेंग्योर पर किया जा रहा है।'

### मास्को से

= जून को प्रात: ही सोवियत संघ के प्रधान वर्गी मार्शन युल्तानिन पण्डित नेहरू से मिले, इस समय सोवियत संघ में भारत के राजदूत श्री के० पी० एस० मनन नेहरू भी के साथ थे।

पै० नेहरू और मार्थल बुल्यानिन के बीच जो बातचीत हुई उसमें सीवियत संग्र के दिदेशमध्यी यी० एम० भोनोठीय तथा एम० ए० मेन्शिकीय भी सम्य-कित थे।

उसी दिन बी॰ एम॰ मोत्तोतोब में पण्डित नेहरू के सम्मान में एक भोज दिया। परचात् रूस के जूतपूर्व प्रधान मन्त्री स्वर्गीय स्टालिन की समाधि पर पे॰ नेहरू ने पुण्यांवित श्रापित की ।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने ब्राज मास्कों का क्रेमारीन भी देखा । उसके स्यापत्य कला सम्बन्धी स्मारकों का व्लामोचेश्चेंस्की विरजा घर, प्रास्तिनस का प्रमेरिका गये थे तब गड़ी मखबार उनके स्वागत में कालम पर पालम रग पहा पा, इतका एक कारण था उस समय जयकोरो ने सीचा या, गडित नेहरू हमारे स्वागत के आल में कैंस जायेंगे। पर वह पिडत नेहरू ही थे, जिन्होंने स्पष्ट राब्दों में ममेरिका में ही ग्रुख बाहने वाले राष्ट्रों की मर्तसना की भी। क्या न्यूयार्क टाइस्स के सम्पादक महोदय ने उस समय पिडत नेहरू को नहीं पिटि-

वाना था, कि पहित नेहरू वान्ति के पुलारी हैं, और उनका ममेरिका भ्रमण वान्ति की लोज का एक छोटा सा अध्याय मात्र है। न्यूयार्क वयो पडित नेहरू की इस यात्रा से नाराज हुआ, इसका कारण उसके

न्यूताच यथा पांडल नहरू का इस वाजा स नाराजहुमा, देवका कारए। उसके मीपे लिखे सब्दो है स्पष्ट हो जाता है— 'मार्चत बुल्गानिन कोर उनके साथी पहिल नेहरू को एक ऐसे माटक का पान बनाने में सफल हो गये हैं जिनमें कम्पनिस्ट ससार 'तैनाव कम करने' के

सिद्धान्त का उपायक भीर बिना युद्ध ऋषडे भीर मतभेर तम करने की कौशिय करने वाली की भन्तिप भारत के प्रतीक रूप में प्रकट होता है, भीर प्रमेरिका तया उसके साथी जगवाजी के रूप में प्रकट होते हैं।

'खेद है कि पहित नेहरू जैसा घादमी इस नाटक में सम्मिलित किया जा सका।'

यदि हम यो कहे कि धमेरिकी जगवाज इससिए विक्त नेहरू से बहु हो गये कि उनकी मास्को बात्रा से रूस की शान्ति नीति उजागर हो गई भीर भमरोकी साझाउपनादियों की 'मुद्ध नीति' का पदी कांत्र हो गया तो कुछ म्रायुक्ति न होगी।

समेरिका में ही यह हलचल मची हो, ऐसी बात नही, प्रिटिश साम्राज्य-बादियों ने खेमे में भी गठवडाहट और धीशलाहट मच गई। ब्रिटिश रेडियों (थीं, बी छों) ने तो अपनी समापार ब्रुवेटिन में पडिल नेहरू के मास्को पहुँचने के

बी छो) ने तो प्रपनी समापार बुलेटिन में पृष्ठित नेहरू के मास्को पहुँवने के समाचार का ही जिकर नहीं किया। ब्रिटिश पूँजीपतियों के शस्त्रार मैनचेस्टर माजियन की जन सत्य पर पदाँ

शिट्य पूजिभितयों के श्रह्मवार मेनचेस्टर गाजियन की जब सत्य पर पदों शतने के लिए कुछ नहीं मिला तो नह नाराज होकर लिखने खगा यह सब तो केवल सोवियत रूस वे श्रह्मवारों के शारी प्रोपेगडे के कारण दुमा है। इण्डियन एक्स प्रेंस के लन्दन प्रतिनिधि ने लिखा---

'एक धोर ब्रिटिश सरकार सोवियत के इस कवन पर सन्वेह करती है कि (सोयिवत की) यह कार्रवाइयाँ सन्तराष्ट्रीय तताव कम करते के उद्देश में की जा रही हूं। हुसरी तरफ ब्रिटन के प्रतक्षार सोवियत नीति से मारत जैते देश में पैता हुए प्रभाव तो कब आंकने को कोविश कर पहें हैं। .....

'हिटेन की जनता के लिए (!!!) सबसे परेशानी के बात यह है कि मि०
नेहरू जब कमी हिटेन थाये, उनका ऐसा उत्साहपूर्ण स्थानत कमी नही हुमा
न कभी प्राप्तर्याद्वीय सम्बन्धों का सुधार करने के लिए किये नये उनके प्रयत्नी
का उतना सम्मान हुमा, जितना सीथियत नेता कर रहे हैं।'

ग्रम्त में उस सम्बाददाता ने लिखा---

े 'यह कर है कि कही पि० नेहरू क्सी राजनीतिकों के सुमयुर व्यवहार धीर कृटनीति के संदोत के तिकार न हो जालें, जिसकी वजह से वेनमेंड धीर विसना में इतने धनरवाशित और शावकर्ष जनक परिलाम निकले धीर धन जिसका इस्तेमाल डानटर छडेल्थोर पर किया जा रहा है।'

### मास्को में

म जून को जात: हो घोषियत संघ के प्रयान मन्त्री भागेल युलातिन पण्डित मेहक से मिले, इस समय सोवियत संघ में जारत के राजदूत थी के० पी० एस० मेनन नेहरू जी के साथ थे।

पं नेहरू और मार्शन जुल्मानिन के बीच जो बासबीत हुई उसमें सोवियत सप के विदेशमन्त्री ची० एम० मोनोतीब तथा एम० ए० मेस्सिकीब भी सम्य-क्षित थे।

उती दिन बी॰ एम॰ मोलौतीब है पश्चित नेहरू के सम्मान में एक भोज दिया। पदचाद रूस के मूलपूर्व प्रधान मन्त्री स्वर्गीय स्टालिन की समाधि पर पं॰ नेहरू ने पूर्णांगित प्रांथित की।

पण्डित जवाहरताल नेहरू नैसाज मास्को का क्रेमलिन भी देखा । उसके स्थापत्य कला सम्बन्धी स्मारकों का ब्लागोवेहर्वेहकी गिरजा घर, मार्खागेत्स का ( २१४ ) गिरजाघर जो नयी सजधज के साथ हाल ही में खुला है, और धोस्लेश्मा

जून को ही पण्डित नेहरू स्तालिन मोटर कारखाना देखने गए पे । नं
जो के सन्मान में वातक वालिकाओं ने शीत सुनाए और पुष्प में ट किये । )

लाता का---निरीक्षण किया।

वालिका ने नेहरू जी का स्वागत करते हुए पर्नुरोध किया कि वे सोवियत छ के बच्चो की क्योर से चारतीय बच्चो के लिए आई चारे बीर प्रेम का सन्दैः भेज हैं।

इस बारताने में पण्डित नेहरू ने तीन घन्टे विवाधे भीर होने बाने ज्योग है सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की। इस बारखाने में ४०,००० मजदूर फाम करते हैं और १००० मोटरें नित्य बनकर तैयार होती हैं।

पण्डित नेहरू के पहुँचते ही मजदूरों ने जिनमें साबी महिलाये थी—'मार-तीय मैंपी जिल्हाबाद,' 'भारतीय प्रधान मन्त्री जिल्हाबाद' ने गगन वेधी नारी से जनगा स्थानत किया। इस कारवानों के अवटरों के प्रेम आब से अनगा स्वय

ताम नथा जिल्हाबाद, 'कारताम अधान भन्ता जिल्हाबाद वर्गनान वद्या नारा च जनका स्वागत किया । इस कारखाने के मजदूरों के प्रेम भाव से उनका हृदय भर सत्या । प्रात. भी जब पडिल नैहरू क्रेमलिन जा रहे ये, हर जगह जन समूह एक-

त्रित हो जाता था भीर तुष्कानी हर्षेष्यिन से सपने स्रतिथि पण्टित नेहरू का स्वागत करता था। हिन्दुस्तान टाइम्स के सवाबदाता ने एक मनदूर महिला से पूछा कि वह नेहरू की को देखकर वशे इतना हुएँ प्रयट कर रही है तो ससने उत्तर दिला—नेहरू की साधित का समर्थित करते है सीर सोवियद जनता मी

शान्ति चाहती है। इसिनये उसे भारत से श्रत्यन्त प्रेम है। पण्डत जनाहरसास नेहरू ने उस दिन श्रन्तरान्द्रीय परिस्थित पर सोपियत

पण्डत जवाहरूलाल नहरू न उठा वन अन्तरान्द्राय पारास्थात पर साायपत विदेश मन्त्री मी० मोलोलोल और प्रधान मन्त्री मार्धल बुल्गानिन से बातचीत की । रात की भारतीय राजदूत की और से एक भोज दिया गया, जिसमें मार्धल

रात की भारतीय राजदूत की और से एक भोज दिया गया, जिसमें मार्शल छुलानिन, द्वुरचेव भीर सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के ग्रव्यक्ष मण्डल के ६ ग्रन्य सदस्य भी उपस्थित थे। इस भोज में भारतीय मोजन परोक्षा गया था।

तीसरे दिन ६ जून को पण्डित नेहरू ने हवाई जहाज का कारखाना देखा। नेहरू जी के प्रदेश करने धीर जाने के समय हजारो मजदूरी ने प्रेमपूर्वक नारो से स्वागत किया ।

कारलाने के मैनेजर ने उन्हें बताया कि यह कारणामा सोवियत की पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तररात बना था। इसमें कीओ और नामरिक प्रयोग के हवाई जहाज कम बनते हैं, ग्योंकि इनके लिए आर्डर नहीं मित रहे हैं। आन कत अधिकीशत: सुपाकिशे हवाई जहाज, उनके कल पुत्रें लगा सेती की मशीगें तैयार हो रही हैं।

्रोपहर का भोजन सोवियत राष्ट्रवति मी० बोराज्ञिलोव के साथ हुमा ।

दोगहर का मोजन सोवियत राष्ट्रपत मा० सारातलाव के साथ हुमा।
सच्या को उन्होंने माको में कृषि प्रवस्तेन मी देखी। प्रवस्तेन में स्त्री में क्षिप्रवस्तेन मी देखी। प्रवस्तेन में स्त्रीमतो,
इन्ह्रामीथी उनके साथ थी। जारतीय अतिथियों के साथ प्रथम उपराष्ट्र मन्त्री
यी। यी। कुज्नेत्सोन, मारत में सीथियत संघ के राजदूत वेनविकोन, सीमियत
संघ के परदाय्त्र मनमाक्षय के प्रोतीकोल विमाग के प्रयान एक। एक। मोलीयकोन थे।

प्रदर्शनी देखने वाले अगण्यित दर्शकों ने सुपूत हर्षध्वनि के साथ उनका स्थानस किया।

पंडित नेहरू भीर श्रीमती इन्हांगांधी ने अपने दल के सहित उद्यानों, खेंतों ' भीर फवारों का निरीक्षण करते हुए प्रदर्शनी की अनुपम खुश देखी। श्रक्यागत जियर भी जाते थे तुम्लहर्ष व्यनि है उनका स्वानत होता था।

जब पण्डित मेहरू जबवेक जनतन्त्र कां बंडप देखने गए को कपास देशम सभा कारस के मेमनों के रोयें के लिए प्रसिद्ध है, तो उन्होंने बड़ी दिलचसी सी ! तुन्तेमीनिया के पंदर में नेहरू औं मा ध्वान हाण के बुने एव बृहद कालीन 'की प्रीर स्नार्कात हुमा जिसमें सोवियत जातियों की बैंगो की मती बहुआतीम सोवियत राज्य के प्रतिनिधियों का नित्रण है ! इसी संदर्भ नेहरू जी ने एक मार्मीवय में दिलवस्थी जी जिसमें काराकृत्य महरू का गांध दिखाया गया था !

कृषि के यन्त्रीकरण एवं विद्युतीकरण के संद्रप में नेहरू जी ने कपास चुनने की नयी सोवियत मधीनों तथा तत्क्रष्ट सर्विष्ठ के लिए विष्यात जी० ए० जेड० ६९ मोटर गाड़ियों पर विदोष स्थान दिया।

पशुपालन विभाग और जलस्त्रीत माधन के मंद्रप को भी उत्होंने नान जिला-

( 588 )

चरपी के साथ देखा। दर्शको की पुस्तक में पण्डित नेहरू ने लिखा—

दशको को पुस्तक स पाण्डत नहरू ने लिखा---'यह एक आश्चर्यजनक प्रदर्शनी है, मुक्ते केवन इसी बात का अफसोस है कि भैने ग्रीर अधिक समय यहाँ नहीं बिलाया।'

१० जून को नेहरू बच्चों के स्कूल न० १४४ में गये, जहाँ सात्रों भीर शिक्षकों ने प्रेमपूर्वक उनका अभिवादन किया और फूल भेट किये। तूकारी हुएँ ध्वनि के बीच पडित नेहरू और इन्ह्रानाची को बच्चों ने तरुएपायनियरों की

टाइयाँ में ट की । बदले में पिडन नेहरू ने बच्चो को प्रपत्ती चन्दन की छुटी में ट में दी, जिसे उन्होने कभी भी मनने से मलग नही किया था ।

दर्शको की पुस्तक में पडित जी ने लिखा—

'मुक्ते इस स्कूल में धाकर वण्यों के प्रसम्न चेहरे देवकर हुएं हुमा है।' उनकी पुत्री मौसती इन्हा गांधी ने लिखा—'ने विक्वास करती हैं कि इस स्कूल

हमारे देशों के बच्चो के बीच जाल के आदान-प्रदान की तूतम समायनार्षे पैदा होगीं।

में हमारे माने से मारत के वारे में भीर भी भविक दिलपस्पी पैदा होगी भीर

# मास्को विश्व-विद्यालय

पण्डित नेहरू मास्की विश्वविद्यालय देखने श्री गये। देश के सबसे पुराने उच्च विकासम के हुआरो सात्रो से उनका हार्दिक समिवादन विद्या। विद्य-विद्यालय के रेक्टर अकाविभिश्यित झाई० पेट्रोवरूकी, सोवियत सम के उच्च शिसा के मन्त्री भी० इन्युसिन तथा उप शिक्षा मन्त्री थी० प्रोकोक्तिये और भी०

ावता क नत्या बाठ इत्युत्तात तथा तथा श्राह्मा भाग्या वाठ प्राक्ताक्ष्यत्व आर बाठ स्त्रीवेतीव ने मेहमानो का स्थागत किया । नेहरूको ने विद्यार्थियों के प्रायात एव प्रत्ययन भी विरित्त्वितों, वैज्ञानिक श्लोध कार्य तथा उच्च श्लिशालयों में प्रवेश मादि के विषय में प्रश्न युद्धे । विद्यविद्यालय में विदेशी भागाधों की शिक्षण

विधि तथा स्नातक परीक्षा पद्धति में भी भाषी दिलचली ती । परचात विश्वदिवासम ने हिमती समारोह के उपतदा में उन्हें समारोह पदक इस विद्या सस्या नी इतिहास सम्बन्धी पुस्तकें और समारोह ने बैज मेंट निये । निश्विषद्यालय की जीवीछड़ी मॅजिल पर नेहरू जी से जाये गये, जहाँ से उन्होंने मास्को का हरेय देखा भीर वारीक की। भूगोल संबहालय भी दियाया गया जहां दिवारी समारोह के अवसार पर विश्वविद्यालय को भेने गये उपहार प्रश्नीतम थे। भूगोल विभाग के दिवाकों की ओर से पंडित नेहरू की विश्व का मानवित्र में टे हिया गया।

मापा विज्ञान विमाग में शिक्षक मंडल की एक सदस्या श्रीमती मलेकारेन कीवा ने हिन्दी में पंडित नेहरू के स्वामत में भाषण दिया। पंडित नेहरू ने

'भारत की खोम' नामक अपनी पुस्तक पर हस्साक्षर किये।

उन्होंने प्रयने पूरे बल के साथ विश्वविद्यालय का हाल भी देखा। हाल में साथों मौर शिक्षकों ने तुमुल हुए व्हानि के साथ उनका स्वासत किया। पण्डित नेहरू ने उन्हें पानोधित करते हुए व्हा- 'धाउसे निवकर पुक्ते प्रपार प्रसम्पता हो रही है। धाउका वे देश अस्पन्त विशासत है, पर संपन्ने दिमागएम हुदय की महानता ऐसा की विशासता है भी चड़ी है।'

### परिशिष्ट

पंडित जमाहरलाल नेहरू कथा एशिया में भी गये। यह मध्य एशिया कभी खानाबदीशों का देश कहलाता था। आज प्राचीन मुस्सिम संस्कृति बीर प्राप्तु-निक उद्योग प्रमम्भें का मनहर और रंगीन प्रदेश है। यहाँ प्रस्तावाव भीर ताम-मंदर्स में तुर्तमानिया और उजवेक जनतंत्र की जनता ने विल्कुल पूर्वी छंग से भारत के प्रमान मंत्री एं नेहरू का स्वागत किया।

भरकाबाद इस रेगिस्तानी प्रदेश पर सोवियत के समाजवादी इस्सान की सानदार जीत का प्रतीक है। यहाँ पंडिन नेहरू ने मध्य एशियाई कवावों, संदूरी रोटी और पुलाव का पहला मजा लिया।

प्रस्कावाद और बाद में ताशकंद में पंक्षित नेहरू ने "सलामवाजेनुम्" से जनता का प्रमिनादन निया। ह्योंन्मत जनता ने "वालेनुससलाम" के गगनभेदी सामृहिक स्वर में उनका प्रमिनन्दन किया।

मदकाबाद में पंडित नेहरू भीर चनके दल को सुर्कमानिया की परम्परागत

( २१६ ) मुस्लिम पोशाक भेंट में दी गयी । पंडित नेहरू भ्रतम कमरे में जाकर जब उसको

पहनकर लीटे, तो उपस्थित भीड़ खुत्री से पागल होकर फिर उनकी जय-जयकार कर उठी ।

चर्दू में अभिनन्दन-पत्र २० साल झावाबी बात बढ़े शहर ताबकद के हवाई सड्डे पर मानी सास

शहर उनड़ पढ़ा था। यहाँ पठित नेहरू को उद्दूँ में प्रभिनन्दन-पत्र दिया गया, जिसे एक उनबेक नागरिक ने पढ़ा।पड़ित नेहरू ने इसका उत्तर उद्दूँ में ही दिया। पंडित नेहरू ने कहा कि भारत छोर उजबेकिस्तान के थीच सदियो पुराने सास्छ-तिक सम्बन्ध है। भारत सोति चाहता है और उजबेकिस्तान भी। इसलिए दोनो

देश मिन है।

हवाई महुँ से पहित नेहरू कार में बाहर गये और उजबेक प्रधान मन्त्री के
मेहमान वने । सहको पर दोनो और भीको तक खढी जनता ने उनको "सलाम-बालेनुम" से प्रभिननदन किया।

पहीं पहित नेहरू ने तासकंद की शानदार नाटकसावा देखी, जो अपनी
कार्म में बेजोड़ है। इसमें समरकंद और बुखारा की पुरानी कला सजीय हो
उठी है।

समरकन्द में

१५ फून को पंडित नेहरू, उनकीकरान के दूसरे बड़े और प्राचीन सहूर समरकत्व को रेसने पहुँचे । यहाँ प्राचीनतम ऐतिहासिक इमारतें और झाधुनिक-तम विश्वास अवग रेसने को भिने । पण्डित नेहरू के स्थागत के निए सारा सहूर सजा हुआ था। नोजनानों के सामृहिक गीतो और माजियों से प्रमुचिनाने की पुकार से नातावरण में निमन्न संगीत यर गया था।

पुकार से बातावरण में विचित्र संगीत भर गया था। ताशकंद में मानो भेला खुड़ा हुया था। दूर-दूर के ग्रामों से, यारकंद के प्रसिद्ध मोड़ों पर सामूहिक सेतो के किसान पण्डित नेहरू की देखने के लिए धाये

पे।
पण्डित नेहरू ने यहाँ कुछ प्राचीन ऐतिहासिक स्थान, श्रिसाल के लिए तैम्र

लगको समाधि स्नादि देखे ।

यहाँ से पड़ित नेहरू फिर ताशकद पहुँचे जहाँ उन्होंने स्तालिन सामृहिक खेत भीर एक कपटा मिल का निरीक्षण किया। यहाँ सामृहिक खेत के किसानी के साथ पण्डित नेहरू ने भोजन निया।

### श्रालमा श्रता

तायकद से पण्डित मेहरू कवाविस्तान की राजधानी प्रातमा-प्रवा पहुँचे। क्रान्ति से पहते यह स्थान, वर्ष से ढके हुए पामारी महाची के बीच, वेद मेडें नरानी बाते खानावरोयों की कोपवियों का प्रवेश या वितु अब पहीं एक विशास सोधोगिक नगर यन नया है जिवको आवादी कामण ५ लाख है।

इस शहर का ब्राधुनिकतम मुन्दर इमारतो के बीच चौडी सबको पर से जब पण्डित नेहरू पुजरे तो दोनो स्रोर खबे हर्योग्नस नागरिको ने राह में फूल बिछा टिके।

### नीतोड़ प्रदेश में

मालमा ग्रता से पण्टित नेहरू साइबेरिया के दक्षिणी भाग में बाहरी मगी-लिया के लगभग करीज के दबजीवस्क नाम के स्वाव पर पहुँचे।

यह यह स्थान है, जहां नी जमीन सदियों से इत्सान के जादू भरे हायों के खूने का क्रतजार कर रही थी। किन्तु हरों बीक (बजर और रेगिस्तान) सम-क्षत्र का क्रतजार कर रही थी। किन्तु हरों बीक (बजर और रेगिस्तान) सम-करा, नदुप्पता ने कांश्री हत की नीक खुआंकर इसके अश्मानों की जगाने की कीशिया नहीं की।

सोवियत जनता ने समाजवाद से बच्चुतिरम की मजिल पर बढते हुए इस जमीन वा भाग्य पलटने का बीहा उठाया । दो वर्ष पहले, सोवियत सप की नई इपि मोजना के ध्रुतार लगभग १०,००० एकड जमीन को सरसब्द करने के लिस मोजना के ध्रुतार लगभग १०,००० एकड जमीन को सरसब्द करने के जनके साव पहुँचे सोवियत सम के इत्सान के जादू भरे हाम-बाधुनिकतम ट्रेंबर बडी-बढी मसीनें स कहने के एक में जमीन ना प्यार फूट पडा, गेड्रें की वाली के रूप में परती में बढे हुए हाथों से सोवियत ने नये इन्सान नो गले लगाया । ( २१= )

नोजवान स्वयसेवक नयो घातु के इन्सान हैं, जो असीवतो पर विजय पाने के विज्ञान में दक्ष हैं। अभी मुख दिन पहुने ने खेमो में रहते थे, लेकिन अब उनके मनान वन रहे हैं और थोड़े दिनो में यहाँ सभी आधनिक सुविधाएँ हासिल हो जायेंगी।

यहाँ पण्डित नेहरू को सोवियत कृषि विज्ञान ना करिश्या देखने की निषा। फार्म के नीजवान डायरेक्टर ने पण्डित नेहरू को एक-एक बात थडी दिलबसी और उरसाह से बतायी।

सबसे बड़ा इस्पात केन्द्र १७ जून को पण्टित नेहरू युराल के पर्वती प्रदेश में बना हुमा इस्पात का

वडा आरी कारलाना देलने गये। मेनिनसोगोरस्क का यह कारलाना घोरप में सबसे वडा है जिसका खार्षिक उत्पादन ४४,००,००० टन है। २५ वर्ष पहले यह प्रथम पवर्षीय शोजना में काल में बना था। खानकल रोज २५०,००० टन इस्तात उत्पन्न होता है। यह के बाद इस कारलाने में नयी सोवियत प्रधीनें समायी गयी, निसके

युद्ध के बाद इस कारलाने में नयी सोवियत स्थीनें समायी गयी, निसकें कारण यहाँ सब काम मधीनों से होने लगा और मनुष्य के धाम की बचत होने लगी। इतने कम धादमी, बुनिया में कही इतनी पैरावार नहीं करते।

यहाँ २४,००० भादभी काम करते हैं, जिनमें से एक तिहाई महिलाएँ हैं। वडी-वडी भट्टियाँ और मदीनें यहाँ बटन दवाते ही काम करने लगती हैं।

वडी-बडी भट्टियाँ और मदीनें यहाँ बटन दवाते ही काम करने लगती हैं। इस्पात बनाने के लिए यहाँ नई विधियाँ इस्तेमाल की जाती हैं जिनकी

बजह से इत्यात डालने के लिए भैमनीज का इस्तेमाल खत्म हो गया है। पिंडत नहरू में यहीं ६ मध्टे शिवायी बीर इस इस्यात नगर में शिवान का प्रमुक्तार देखा । १२२ में यह सिर्फ ३०० फोपडो का गाँव गा, किन्तु धव ३ साल झावारी ना बडा नगर है।

मेगजीतोगोरस्क से नेहरू जी यूराल के दूसरे नगर स्वेदंलोवस्क गये।

# मगगतिगारस्क स नहरू जा यूराल के दूसरे नगर स्वेदलीवस्क गर्य

**स्वेर्दलोयस्क में** १ - जूनको स्वेर्दलोयस्क में भी हबाई थड्डोपर ग्रौर नगर में जनताने चभी तरह स्वागत किया, जैसा कि सोवियत सथ में ग्रन्थ स्थाना पर विसा गया था।

यहाँ नेहरू जो ने मशीमें बनाने वाले बिराट नारखाने का निरीक्षण किया। भारत ने लिए इत्यात के कारणाने ने अधिनाश पुजे इसी कारखाने में बन रहे हैं। झाजकन यहाँ पोन के लिए एम कारखाना तैयार हो रहा है। यह कारखाना-१९८५ में नाथम हुआ था। यहाँ झाबे इसी न्य और बोल्ट से नवाकर र हजार इन मारी खाइ की मशीनें तैवार होती हैं।

इस यारखाने में २० हजार मजदूर वाम करते हैं, जिनमें से एक तिहाई

महिलाएँ हैं।

पण्डित नेहरू ने मजदूरों के मनोरजन गृह खेलकूद के स्थान भीर तैरने के सामाब बगैरा दिलचस्त्री ने देते । यहाँ एन स्टेडियम है, जिसमें ६ हजार श्रादमी बैठ सकते हैं।

इत नगर नी धावादी १० लाख है। कारकाता रेखने के बाद नेहक भी लैनिन मार्ग से मार्गिता लोटे। इस जीठे राजगब के दीनों ब्रीर कई मजिल ऊँची स्मारती में सजदूरी के रहने ने लिए झाराम ग्रह श्रीर खुब सुरत पर्लंट हैं जिनमें, सारी आधुरित धुविधाओं पा प्रवाय है।

यहाँ पण्डित नैहरू ने भूगर्भ सम्पत्ति वा यजायव यर देखा, जिसमें भूराला किन ने २० हजार किस्ता के बहुपूर्य पत्थर तथा खनिज पदार्थ रखे हुए हैं।। स्तिज पदार्थ मा इतना विसास स्रवाययपर दुनिया में दूसरा नहीं हैं।

### लेतिनग्राद में

१६ जून को पिठत नेहरू लेनिनग्राद पहुँचे । स्थानीय सोवियत के सदस्यो भीर प्रम्पक्ष श्री निक्षोलाई स्थर्नीवने प० नेहरू का स्थागत किया ।

हुंगई प्रष्टुं से प० नेहरू रवाना हुए तो वर्फ जमा देने वाली सर्वी सौर सुफानी हवा पा मुकाबला करते हुए लाखो जनता ने उनवा स्वामत किया।

मावियत सर्च की लोकप्रिय पारिवारिक पविका 'आगोनियक' ने आज के अब में पजात के नये नगर चण्डीगढ़ के वारेमें एन सचित लेला प्रवाशित हुआ। U इसके ब्रलाया यह भारतीय गीतो की स्वर-निर्णि ब्रीर सोवियत सप में शिव्र प्रवासित होने वाली रवीन्द्र-मृत्वायली का परिचय भी प्रकाशित हुन्ना। नेहरूकी की सोवियत यात्रा के भी कई चित्र दिये।

सीननप्राद में प॰ नेहरू ने सोवियत या प्रसिद्ध चित्रकला सम्रातम देसा ।

बाद में रात को उन्होंने सेनिनग्राद की प्रसिद्ध नाटिका "सुस्त सोन्दर्य" देखी । सीनियत सप में जहां भी नेहरू जी गये, उनको शांति के दूत के रूप में जनता था जपार प्यार मिना, वयोकि सोनियत जनता दूसरे विदय-युद्ध के पायो

को सूची नहीं है, यह बाति को प्यार करती है और अपने समाजवादो समाज मां कम्युनियम मी और से खाने में,—एक ऐसे समाज की और से जागे में, जिसमें सब अपनी सामध्ये के अनुसार अब करेंगे और सबकी भावस्यकताएँ पूरी ही -सकेंगी—वे अब गोई बागा नहीं चाहते !

-सक्ता।—-व अब याद बाघा नहा चाहत । यही कारण है कि मास्त्रों से लेकर साशकद तक, विभिन्त भाषा और सस्कृति -की पोषक जनता ने नेहरू जो के मार्ग में ऑर्ज़, दिखा दी बीर उनके सब्दी की 'फलो से तोजा !

फूलों से तोला ! सोजियत सम की सरभार ने भारतीय प्रधान मन्त्री के लिए सारी सुविधाएँ श्वान भी, उनको हर चीज देखने भी सुविधा दी—चटे वडे काराजान, मीजोर फैले हुए सामूहिल दोत, विरांट जल-विद्युत केन्द्र, मजदूर जनता के मोनोरजन, स्वास्थ्य और सास्ट्रिकि विद्या के केन्द्र, यच्चों के कीडा थीन—मही वे चीज हैं

पिनको सोवियत जनता भीर ग्राधिक बढान बाहती है।

बी-सहरवपूर्ण भाषण
२१ जून को माहको के बायनेको स्टेबियम में लोवियत भारत मैत्री समा
हुई। यह एक एतिहायिक दिवस या। पटित नेहरू ने दक्ष समा में जो भाषण
दिया यह ग केवल भारत कोवियन इतिहास में बरन विश्व के दिवहास में एक
प्रमुख स्थान रखता है। जुनना पूरा मापल इस प्रकार हि

सोवियत सम की मिश्र परिपद् ने माननीय श्रद्धक महोदय, मारनो सोवियत के श्रद्धक महोदय, प्यारे मिश्रो !

न्यार मित्रा । में इस बात के लिये क्षामा चाहता हूँ कि आपने देश की भाषा रूसी में बोलने में प्रसमये हूं । इस गारण थाप धनुवाद ही सुन सकी ।

दो हमते पूर्व हम सोवियत सब में आये और बीझ हो इस महान देश से प्रस्तान करें। इस प्रतिविध है हमते समयन १३ हजार जिल्लोमीटर का दौरा किया, बहुत से प्रतिद्ध चाहरों में गये भीर बहुत से प्रत्यूत नेजिं देशी। पर सबसे प्रियम प्राह्मयं जनते जो बहु स्वाग्त सम्मान है जो हर जगह हम लोगों का हुता है भीर वह प्रेम है जिसनी हमारे उपर जनता ने वर्षा में है। इस प्रेम भीर स्वाग्त के सिये हम भसीम कुठतवा प्रयट करते हैं, भीर सीवियत सम की। जनता के प्रति सबसे द्वारा में बिहुत को जोज ठीज प्रयवाद त्वापन नहीं जनते के प्रति हम सिया स्वाप की। दित तम तुकानी हुदं करीने किया भागत मन्त्री महोदय, में आपक मति, भागती सिया स्वापन सिया हम सिया स्वापन सिया से सिया स्वापन सिया सिया स्वापन से सिया स्वापन से सिया स्वापन से सिया स्वापन से सिया है। (हवे ज्वान)

हम इस महान देश की अनता के प्रति सारतीय जनता के अभिवादन एवं पुनेच्याएँ प्रकट परने छाये थे (देर तक हुएँ क्विन) हम खपने देश छीर अपनी जनता में प्रति आपके प्रेम धीर सदमायों से लवे हुए घर वारिय जा रहे हैं।

(देर सक हुएँ ब्वनि)

हुन यहा अजनवी भे रूप में नहीं खाये, नवीनि हमतें से बहुत लोग जन
महान परिवर्तनो बीर घटनाचको में, जो सीरियत सैय में हुए हैं, गहरी दिलपस्पी
नेते रहें हैं। जर प्राप्ते देश में महान दिनित में नैयुरत में, प्रश्तुवर कार्तित हो
रही जी, तमभा उसी सम्य हमने आरत में अपने स्वातन्य सपर्य का एक प्रया
देश युक्त प्रया । हमारी जनता बहुत वर्षों तन सपर्य में वती रही और उसते
राहम एवं सहिल्कुतापूर्वक अयकर दुक्त वा सामता निया। यद्यापि हमने
महारमार्गायी ने नेतृत्व में अपने सपर्य में एक निल्म मार्ग वा अनुसरण किया,
गिर भी हम तीनित की प्रयास करते ये और उनके रहान्त से प्रभावित हुवे।
(देर तक हमे ध्वान) हमारी वदित्यों में इस प्रतर के बावजूद में हमारी
जनता के भाव सीवियत सप की जनता नी तरफ मनी धामेत्रीपूर्ण नहीं रहे।

कर रहा है उसमें हमने उसनो पुमनामना की है धौर यथा सम्भव उससे सीवने मो नोतिता की है। हमारे दोनो देशो नो मुख्यूमि धलग धलग है, उनने भूगोन, इतिहास, परम्परा, सस्त्रति सथा परिस्थितिया जिनमें उन्हें नाम करना पड़ है।
हमारा विस्थार रहा है नि एक देश हारा हूसरे पर झाधिपस्य स्थापित करना
सुरी बात है, और जब हुए अपनी स्वतन्त्रता के लिये सपर्य करते से उस समय

भी हम उन देशों के साथ सहानुभूति दिखाते थे जो विदेशी प्रथमा निरमुश भारत से प्रपत्ने को मुक्त करने के लिये प्रथत्नशील थे। हर देश थौर राष्ट्र अपने

उसमें बहुत कुछ नहीं समभा होगा । सोवियत सध जो महान एवं नृतन प्रयोग

सरह का सीचना उपयोगी नहीं हो सनता मिंद वह वाहर से लादा जाता है।
हम जनवाद एवं समानता में, तथा विद्यायिकार के उन्मूलन में विश्वास
रखते हैं भीद हमने अपने देश में शांति पूर्ण पदितियो हारा समाजवादी उग के
समाज का निर्माण करने का लक्ष्य अपने सामने रखा है। (हर्ग कानि) समाजन साद का समया जनवाद न यह नमूना चाहे जो भी श्वक अस्त्यार करे, सैकिन
स्तर्म संवी के लिये जान का दार उन्मुक एवं समान अस्वर होना जरूरी है।

अपने आग्य का निर्माण करने के लिये देश के अधिकार की मान्यता देते क्षुये भारत सरकार तथा चीत वी लोन सरकार ने अपने पारस्परिक सैंडपी के निर्पारण के लिये वचलीन सिद्धान्त स्थीकार निर्म हैं। वे सिद्धान्त हैं:—एक दूसरे नी अदेविक असवता, एव अञ्चलता के प्रतिसम्मान, अनाक्रमण, एक दुसरे के आन्तरिक मामलो में अहस्त्वांप, समानता पारस्परिक लाभ, तथा सातिपूर्ण सद परिसल्त । बाद में धर्मा ध्रीर पूर्वोस्सानिया ने ये सिद्धान्त स्वीकार किये, श्रीर श्रव सोधियत सरकार वे भी इनके प्रति अपनी सहमति प्रकट की है। (त्रुक्तानी हुएँ स्विन) बाद न सम्मेंबन में ये सिद्धान्त बढ़ाकर दक्ष कर दिये गये और उन्हें विश्व साति एन सद्ध्योग सम्बन्धी एक घोषसा में सानिय कर दिया और उन्हें विश्व साति एन सद्ध्योग सम्बन्धी एक घोषसा में सानिय कर दिया गया। इस प्रकार तीत से कपर देखी ने उन्हें स्वीकार कर तिया है। पुक्त इसमें सम्बन्धि हम हम स्विच स्वाप्त सात्र के समी देशो द्वारा स्वीकृत एवं कार्याम्यित हो जाए, तो बहुत हर तक माम भीर साधकारण दूर हो जाएंगी जिनकी काली खाया सक्षार के उत्तर पढ़ रही है।

भिष्मात भी एवं तज्जीतर ठेकनोलाओं की प्रमंति ने एवं ससार की, जिसमें मिसात भी एवं तज्जीतर ठेकनोलाओं की प्रमंति ने एवं ससार की, जिसमें मिसात भी एवं तज्जीतर ठेकनोलाओं की हान की प्रमंति मा मुख्यों के हमर तहते हैं, राक्त वाब बात से हैं, और विकास की हान की प्रमंति सम्य में साप हिमार के स्पर्न तियम में साप होता की स्वत कर के सार्व का कर रही है। काल एवं सार्व किया में सापने का प्रमंत कर है किये प्रमर्त भीर मामन जाति के हित साधन में अपने जात का प्रमोत करने के लिये प्रमर्ति भीर मामन जी उसके बहुत मित विस्तार खुला पढ़ा है। विज्ञान और टंकतीबोजी ने मामन की उसके बहुत मित बोता है। विज्ञान भीर टंकतीबोजी ने मामन की उसके बहुत मित बोता है। विज्ञान भीर टंकतीबोजी ने मामन की उसके बहुत मित को मुक्त कर दिया है और उद्वान विज्ञान भीर स्वाम परिष्ठ मान महती प्राप्ति के साम है। मित हम प्रदिम्मानी से कामलें हो इस हा सिक्त वा उपने साम की हम राज्य हम महती प्रमुद्ध की साम प्रमुद्ध के सामर है, अपने वसी समय जब महती प्रमुद्ध और विज्ञम प्राय उसकी पहुँच के सामर है, अपने को मह कर सकती है।

पहना है, तो राज्यों के निये बाति का प्रस्त प्रत्यिक सहस्वपूर्ण हो जाता है। हमारे विचार में शांति का व्यर्थ केवल युद्ध से विरत रहना नहीं है चरन प्रत्यार राज्येय सवयों की बोर तथा बर्तमान तनावनी कम करने की बोर सिक्त एक सकारात्मक एव प्रधानाना है, समझौत वार्ता को निषयों डारा प्रत्यों सस्त्यामों भी सुनकाने का प्रयास करना तथा दशके बाद विधिय प्रकार से राज्यों के बीच बदता हुमा बस्थोंग साति है। सास्कृतिक एव वैज्ञानिक सम्पन्धों के साय-साय व्यापार में बृद्धि हो सनती है, विचारों का शादान-प्रदान तथा अनुमब सोर जना- पडा है।

हमने प्राप्ते देश के बुद्ध घटनाचक्र नहीं सममें भीर धापने भी हमने जो ि उसमें बहुत बुद्ध नहीं समभा होगा। सोवियत सघ जो महान एवं नूनन प्रव कर रहा है उससे हमन उसकी द्युमकामना भी है भीर यथा सम्भय उसमें सीख भी कोविया की है। हमारे दोनों देशों वी युट्यूमि श्रस्य श्रस्त है, उनके भूगोल इतिहास, परम्परा, सस्कृति तथा परिस्थितिया जिनमें उन्हें काम करना

हमारा विश्वास रहा है कि एक देश द्वारा दूसरे पर माधिपरय स्थापित करना दुरी बात है, और जब हम घपनी स्वतन्त्रता के लिये सधर्ष करते ये उम समय भी हम उन देशों के साथ सहानुम्रति दिलाते थे जो विदेशी मयवा निरस्म स्थासन से सपने को मुक्त करने के लिये प्रयत्नशील थे। हर देश और राष्ट्र पर्याप्त मजीत द्वारा तथा अनुभवो द्वारा, जिनसे वे गुजरे हैं, प्रभावित एव निर्धार्य हुये हैं भीर उन्होंने एक हद तक सपने व्यक्तित्व का विवास निया है। वे विदेशी सासन के मादर सवका यहर से सपने उपनित्त की सी लाते जाने वी हालत में

प्रगति म<sub>ै</sub> नर सकते । वे तभी वह सकते हैं जब वे बास्यनिभरता तथा धपनी धिक ना विवास करें और प्रगनी बाहहवा कायम रखें । हम सबों को दूसरों से सीजना हैं भीर हम बपने नो एक दूबरे से बलग नही रख सनते, लेकिन उस सरह का सीमना उपनेशी नहीं हो सकता यदि वह बाहर के सारा जाता है।

हम जनवाद एय समानता में, तथा विशेषाधिकार के उन्यूसन में विश्वास 'एसते हैं और हमने अपन देख में शांति पूर्ण पढ़ितयों द्वारा समाजवादी दान के समाज का निर्माण करन का सक्य अपन सामने रखा है। (हुएँ घर्मीन) समाजक माद का अपया जनवाद का वह नमूना चाहे जो भी शहस सक्सायार करे, से किंग इसमें सदी के लिये ज्ञान का द्वार उन्यूक्त एव समान अवसर होना जरूरी है।

श्रपने भाष्य का निर्माण करने के लिये देव के अधिकार को माग्यता देते दुवे भारत सरनार तथा चीन की चोक सरकार ने अपने पारस्परिक सेंपपी के निर्पारण के किये पनसील सिद्धान स्वीकार किये हैं। वे विद्वान हैं --एके दूसरे की गोर्दिक प्रस्वत्वा, एव अधुसता के प्रतिसम्मान, अनाक्षमण, एव दूसरे के आग्वरिक मामलों में खहरतकोंग, तमानता पारस्परिक साम, तथा सातिष्ण सह प्रस्तित्व । याद में यमां और मुगोस्वाविया ने ये सिद्धान्त स्वीकार किये,
भ्रीर भ्रव सोवियत सरकार ने भी इनके प्रति अपनी सहमति अवट की है।
(तुकानी हुएँ स्विन) बाढुँग सम्मेलन में ये रिद्धान्त बढाकर वह कर दिये गये
और उन्हें विश्व सांति एवं सद्धगेग सम्बन्धों एक घोषणा में ज्ञामिल कर दिया
गया। इस प्रकार सीस से जगर देवी ने उन्हें स्वीकार कर सिया है। मुक्ते इसमें
सम्बेह नहीं है कि यदि बन्तर राष्ट्रीय भावरण सम्बन्धों ये सिद्धान्त ससार के
समी देशों द्वारा स्वेहक एवं कार्यान्वित हो जाएँ, तो बहुत हद तक भव कीर
सांकार्य हुए हो जाएँगी जिनकी कार्यों संसार के उनर पड़ रही है।

यदि हमारी इस दुनियों की प्रयति करनी है, बस्तुतः यदि इस को जीवित रहता है, तो राष्ट्रों के सिसे शांति का प्रक्र शस्त्रपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे विचार में साति का अयं केवल युद्ध से विरत रहता नहीं है करन् अन्तर राष्ट्रीय संबंधों की ओर तथा बर्तमान सनातनी कम करने की योर सिक्ष्य एवं सकारात्मक रक अपनाता है, समफौता वार्ता मी निष्यों द्वारा प्रभान समस्याओं को सुनभाने का प्रयास करना तथा इसके वाद विचित्र प्रकार से राष्ट्रों के बीच बढता हुया सक्ष्मीय साति है। सास्कृतिक एवं वैज्ञानिक सम्पर्कों के साथ-साथ व्यापर में बृद्धि हो सनती है, विचारों का बादान-प्रदान तथा प्रमुभव और जना- ( 440 )

कारी क विमनय हो सकता है। हमें अपने मस्तिष्क धौर हृदय के विकास में रकावट डातने वाली तथा अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के मागे में आने वाली समस्त विप्न बाधाओं को दूर नरने का प्रयत्न करना चाहिये। कोई वजह नहीं कि विभिन्न राजनीतिक सामाजिक या आर्थिक पढ़ित वाले देश इस तरह एक दूसरे के साथ सहयोग न वरें तथतें कि एक दूसरे के भामले में हस्तरोप न हो तथा एक दूसरे पर कोई कार से लादने या आध्याय स्थापित करने का प्रयास न हो।

में रोवियत सच में जहां भी गया, वेने वाति की उस्कट इक्षा देखी है। मेरा विद्यास है कि हर देश की बहुसक्षक जनता वाति की भूजी है, जैकिन हुसरो का उर बहुवा उनके मन को बाज्छन करता है। हमें डर धीर पृणा से दुक होना चाहिए तथा वाति का वातावरण तैयार करने की कोविश करनी चाहिए तथा वाति का वातावरण तैयार करने की कोविश करनी चाहिए तथा उसके करने चाहिए तथा वाति का वातावरण तैयार करने को कोविश करनी नाहिए तथा वाति का वातावरण तैयार करने को कोविश करनी कावम नहीं हो चकती ।

भारत में हमने झाति के जब्द में अपने को अधित कर दिया है और अपने समर्पों में भी हमने शांति की पद्धियों का अनुसरण नर्पने का अमास निमा है। हमारी अपनी प्रपत्ति के सिल्पे तथा उन लक्ष्यों के लिये जो हमें प्रिय हैं शांति करते हैं। शतएव हम अपनी पूरी शक्ति भर शांति के लिये प्रयास करेंगे तथा इस महत्वपूर्ण कार्य में अन्तराष्ट्री से सह्वांग करेंगे।

में भी वियत सब की सरकार वो हाल के महीनों में ऐसे कई कदम उठाने के लिए बपाई देना चाहता हूं जिनसे अग्यर्गाट्टीय सनातानों के कमी हुई है और साति के सबस में मानदान हैं। (क्षानों हुर्पथ्यि ) ने सर विस्तार है कि सासतीर से कि तिरसाहनी करए। के सम्बन्ध में सीवियत सरकार के हाल के प्रताब इस कठिन समस्या की सुनकाने में मदद करेंगे। मध को दूर करने और साति की मुनिष्कत बनाने के लिथे निरक्षत्रीकरण आवश्यक है। हम सपने-सपने देश में स्नाधिक एव सात्कृतिक विकास की योजना बनाते हैं। हम सामृहिक हित के लिए तथा मुझ के उन्मूलन के बालने विभिन्न देशों के सातिपूर्ण सहयोग की योजना बनातें। किसी कम देश योजना बनातें। किसी कम देश सुन सहयोग करी योजना बनातें।

.साठ-गाठ करते हैं। हमारे निकट झाने का आपार यह न होकर कि हम दूसरों को नापसन्द करते हैं तथा उन्हें हानि पहुँचाना चाहते हैं, यह हो कि हम एक दूसरे को पक्षन्द करते हैं भोर उनसे सहयोग करना चाहते हैं। (हमें व्यक्ति)

पानी जब में आपके सामने बोल रहा हूँ, सानाधानिस्सकों में संयुक्त राष्ट्र रांच की समयी जात निरह मानते के लिए एक विवेध समारोह हो रहा है संयुक्त राष्ट्र रांच की समयी ताल निरह मानते के लिए एक विवेध समारोह हो रहा है संयुक्त राष्ट्र संयुक्त करने में हित हो रहा है संयुक्त सालंदू में कर पर सामारोह हो रहा है संयुक्त सालंदू में करे हो हो हो है से पी कहा कुछ ऐसी बात हुई हैं जो इस प्राथमार पत्र के आपकारों के माने में स्वयरोध पैदा करती है। मेरी यह उपकट एक्य है कि संयुक्त राष्ट्र संय के नवे बचान में, जो पानी पुक्त हो रहा है, वे आसाएँ पूर्ण होंगी (देर तक हुई ध्वान) बेकिन जब तक कुछ राष्ट्र इसके क्षेत्र के बाहर रखे जायेंगे संयुक्त राष्ट्र संय का तक कि सामरा राष्ट्रों का प्रतिनिधित्य नहीं कर सकता, जात करने एक सन्य अमें दे हमने यह प्रतृप्त कि सो हम के सह प्रत्य प्रतिनिधित्य नहीं कर सकता, जात करने एक समय साम तहीं कि भान के महान लोक गएतरान की संयुक्त राष्ट्रसंस हारा मानता नहीं देता न के कत एक बेतुकी बात है, जिसका अधिकार पत्र के साथ कोई देल नहीं है. यरन शांति को बडावा है ने मीर प्रतियां की समस्याओं के हत के लिए जतरा भी है। विर का हर्ष प्रति हों हा प्रति के लिए जतरा भी है। विर कल हर्ष प्रति हों हा स्वर्ण हो ही हा है हि प्रति कर हर्ष प्रति हो ही हा पर का लिए जतरा

मांज की सर्वाधिक जहर्रवपूर्ण समस्याओं में एक हे सुदूर पूर्व की समस्या जो बीनी सोक गए।तन्त्र की राहिच्छा एवं सहयोग के बिना सुलकाई नहीं जा सकती। पुत्ते उत्तरीय है कि बीन के लोकतन्त्र की सपुत्त राष्ट्र तम में प्रपत्ता न्यायीबित स्थान प्राप्त हो जायगा। (तुकानी हुएँ व्यन्ति) तथा मुदूरपूर्व की समस्या को सुलकानि के प्रयासी में शियकानिक सफनरात प्राप्त होगी।

स्परमा का शुक्रकान के अवासा य वायकावक राक्ष्यता प्राप्त हागा। हम एक जीवंत विकादाशील संसार में रहते ឺ जो मूतन पाविष्कारो एवं नृप्तन विजयों के पण पर कडता जा रहा है, जहाँ मानव की अधिकाधिक शक्ति

प्राप्त है।

हम याद्या करें कि ये चरिक बुढिमानी एवं सहिष्णुता ढारा नियत्रित एवं परिचालित होगी, भौर हर राष्ट्र सामृहिक हित में योग दान देया । ( २२६ )

सोवियत सच की महान उपलब्धियों को देखन र में वहुत प्रभावित हुमा हूं। मैंने सोवियत अनता के परिश्रम तथा उदमेरणा के फनस्यरूप जो सपनी स्मिति को यहुतर बनाने के लिये अनुत्रीरत करता है इस विज्ञान देश की नामा पलट

को बहुतर बनाने के लिये अनुत्रीरत करता है इस विद्याल देश की नामा पलट देखों है। समीत, हुत्य एवं उत्कृष्ट नाट्य नृत्य जो मैंने देखे हैं, मुक्ते बहुत पखट आये हैं। सावियत राज्य तवा सोवियत जनता इस विद्याल देश के बज्वो— समर्थी पीडी — की सुनहालों के लिये जो भारी जामस्कता दिलाकी है, उससे मैं

रायते स्थित प्रसाबित हुमा हूँ। प्रधान मन्त्री महोदय । में भापको, भाषकी सरकार को तथा ग्रायकी जनता को उनकी मैत्री एवं उदारतापुण ग्रातिच्य सत्कार के लिये पुन धन्यवाद देता

हू। भारत की जनता बापकी सुख समूद्धि की कामना करती है और हमारे दोनो देवों के लिये तथा समस्त मानव जाति के वास्ते वहुत से सम्मिलत प्रयासो में मामके साथ सहयोग करने की बासा रखती है। (तुकानी हर्ट व्यक्ति)

\_

# एत. ए. बुल्गानिन का भाषण

साधियो । माननीय प्रधान मन्त्री । विश्री !

हमारे माननीय अतिथि, भारत के गणतंत्र के प्रधान मन्त्री भी नेहरू ने हमारे देश के बारे में जी भावपूर्ण तथा मैनीपूर्ण शब्द कहे हैं उसके जिये मैं सोनियत सरकार भी तरफ से यहा पर एकतित मासको की श्रीमक जनता के

सानवस्य सरनार ना तरफ स यहा पर एकानतः मास्का का सामक कानता म प्रतिनिधियो को तरफ ते, खोर शोवियत करता की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ। हमारे किसे, शी नेहरू के ये तक्त सुनना सत्यन्त हर्पगर पा, किन्ह हम राष्ट्रीय प्राजादी के लिए भारतीय जनता के स्वयं के प्रमुख नेता स्नोर शांति के

एक पीर सेनानी के रूप में जानते हैं। (तूफानी हुएँ हवनि) सोवियत जनता ने अपने देश में भी नेहरू का स्वागत बढ़े प्यार, हुएँ तय हादिक मित्रता की भावना के साथ और उन्हें महान भारतीय जनता का प्रतिनिधि भीर देश मानकर किया है ।

मीर दूत मानवर विया है।

हमारे देत और भारत के बीच बहुत समय से मिन्नतापूर्ण सम्बन्ध रहे हैं।

हमारे देत और भारत के बीच बहुत समय और कीवल में, जिसने कई

प्रारत नी चालीस परीड बहुजातीस जनता के व्यम और कीवल में, जिसने कई

प्रतादिवसी के पूरे इतिहास के दौरान में हमर सोस्कृतिक स्मारकों की रचना

भी है, स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रीय झाजाशों के लिए उसके घटल प्रयास ने, शांति के

सिवें उसके अनवरास मेम ने हमारे देश भी जातना का गहरा सम्मान तस्मा हार्कित

सहानुमूति प्रारत में हैं। (हमें प्यति) सोवियल नरनारी महान मारतीय जनता

के अपने देश में समाजवायी उम का समाज निर्वाध करने के प्रयासों को गहरी

दिलक्टरी और सातुष्ट्रांति के साथ देखते हैं और अपने अर्थ तन्त को उन्तति

वनाने तमा प्रती हैं।

सोविमत-मारत सम्बन्धों का निर्माण एक ठोस तथा विश्वस्त झाधार पर ही रहा है वे एक दूसरे की प्रार्थिका ध्रवहता तथा प्रमुसत्ता के सम्मान, सनाक्रमण, एक हुसरे के अन्दकनी भामनात में हस्तलेप न करने, बराबरी तथा

पारस्परिक लाम और धालिपूर्ण तह शस्तित्व के सिद्धा तो पर झाबारित हैं।

वाति प्रिय वैवेशिक नीति के इन सिद्धारणों की पोराया मारत सवा भीन के
लोग गणतन्त्र द्वारा को गई थी। बाव में वर्षों और युगोस्तादिवाने के उन्हें स्वीकार
क्षेत्र गणतन्त्र द्वारा को गई थी। बाव में वर्षों और प्रेशिक्श स्वित के सिद्धार्थ मानेस्त्र में पृशिक्षा
क्षित्र और फिर, जैसाबि श्री नेहल ने बढ़ा कहा, उन्हें बहेंद्व मानेस्त्र में पृशिक्षा
क्ष्मा काली में २ ६ देवों की गान्यता प्रवान हुई और उन्हें सम्पेसन हारा
स्था मानेस्त्र में १ ६ देवों की गोर्चा में स्वत कर दिया गया। सीक्ष्म स्था स्थाकत वित्रव शांति सथा बहुयोग को पोराया में यूत कर दिया गया। पारा स्थानिक सरकार भी इन सिद्धार्थों को स्वीकार करती हैं और विवस्त करती है कि वै स्थाति को कामम रखने तथा उन्हें हुंड बनाने में सभी जातियों के लिए एक सामान्य साधार वन सकते हैं। (इर्प स्विन)

सीवियत भारत सन्बन्ध विभिन्न सामाजिक तथा राबनीतिक पढितयो वाले राष्ट्री के शांति पूर्ण सह्त्यास्तित्व तथा सहयोग की सम्भावना के बारे में महोन तीनन हारा घोषित सिद्धान्त की सार्थनता की विश्वासप्रद पृष्टि हैं। सांति तथा सभी जावियों ने साथ भित्रता के निर्मे निरुत्तर प्रमास तथा मन्तर राष्ट्रीय तनावती को दूर करने के विषे समर्थ, सोवियत सम तथा भारत को विशेष रूप से एक दूसरे के निवट खाते हैं। सांति पूर्ण निर्माण के सम में रत हमारे बोगो देशों को जनता युद्ध नहीं चाहवी। दोनो देशों की जनता सपने प्रमाने हंग से एक नमें और बेहतर जीवन को और अग्रवार है।

वाति का क्यांव करना और जनता की सुरक्षा करना हमेगा वे सौवियत सम की वैदेशिक नीति का चावारभूत लक्ष्य तथा सर्वोच्च सिंडान्त रहा है और

सब भी है। सोवियत सच ने इघर हाल में अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों में समिरवास को दूर करने भी दिशा में समातार वर्ड नये कदम उठाये हैं। से कदम हैं : स्मादित्या के साथ राज्योश सन्ति का सुमन्त होना, हथियार बनते में कसी फर्ज, परमायाधिक सक्तों नर पायरो मगाने सथा एक नये महायुद्ध के जतरे की दूर करने के बारे में सोवियत संघ के सुआव, सोवियत संघ तथा पूगोस्लाधिया के सम्बन्धों का प्रकृत होना, सोवियत संघ तथा जमेन सवास्त्रक प्रजातन्त्र के कीच पूजनीतिक तथा ब्यापारिक सम्बन्धायिक संघायित करने का सुकाव, सोवियत जाणात्री सिम्पन्तित तथा व्याप्त करना ।
सीवियत सरकार ने बार शक्ति संघ सरकार स्वाप्त के प्रकारों की सरकारों की सरकारों की सरकारों की सरकारों की सरकारों की सरकारों के प्रवासों की में स्वाप्त करना ।
है। हम इस बात को मानकर चलते हैं कि इस सम्मेलन का उद्देश अन्तरराष्ट्रीय त्वाराणी को दूर करना तथा अन्तरराष्ट्रीय सनकारों में विक्वास को प्रोत्तार कर राष्ट्रीय कार्या के स्वाप्त की प्रात्तर स्वाप्त की प्रार्थ करने हैं। हम इस बात को प्राप्त करने स्वाप्त करने स्वाप्त की प्राप्त करने की स्वाप्त की मानकर प्राप्त करने स्वाप्त की मानकर प्राप्त करने स्वाप्त की स्वाप्त की प्राप्त करने स्वाप्त की स्वप्त स्वाप्त की प्राप्त करने हिम इस सम्मेलन का उद्देश अन्तरराष्ट्रीय करात्र की स्वप्त स्वाप्त की प्राप्त करने हिमा सुर स्वप्त करने प्राप्त करने स्वप्त होने स्वप्त स्वाप्त की प्राप्त करने होने स्वप्त करने स्वप्त करने स्वप्त होने स्वप्त स्वप्त स्वप्त स्वप्त स्वप्त स्वप्त होने स्वप्त स्व

कोशिश करेंगे। (देर तक तुफानी हर्ष च्वनि) भाति की मुद्दर बनाने में सीवियत सप के योगदान की सभी शांति प्रिय जातियों की, जिसमें मारसीम जनता जी शांमिज है, सहाजुन्नति पूर्ण सराहना तथा समर्थन प्राप्त होता है।

भीर हम शाशा करते हैं कि इस राम्मेलन में भाग लेने वाले श्रन्य पक्ष भी यही

इपर हाल में भारत ने शांति के लिये जो योगदान किया है उसकी सोवियत जनता बहुत क्षत्र करती है। सोवियत संघ और चीन के छोक गरएतन्त्र के सर्घ मिलकर भारत के सक्रिय रूप से भाग सेने के कारख कोरिया में युद्ध-विराम की स्वापना हुई ग्रीर हिन्द चीन में लुढाई बन्द हुई।

मारत योडुंग के एतियाई-मफीकी सम्मेलन के प्रायोजका में से एम था, यह सम्मेलन प्रपने प्रधिनारो तथा स्वतन्त्रता के लिये एतिया तथा भ्रम्तेणा की जनता के समय में रावा विदव साति को बुहड बनाने के लिये एम महान योग बात था।

सोपियत सम भी हो तरह भारत भी हविवार बन्दी रोनाओं में कभी करने थीर परमाख्यिक तथा खदलन धरनो पर पावन्दी नगाते के पक्ष में है। हम प्राप्ता भरते हैं कि थी नेहरू और भारत मरनार के रूप में हमें सीवियत सरकार डारा प्रस्तावित हथियार खन्दों में बभी कराने तथा परमाखिक और उद्गन प्रस्तों पर पावन्दी लगाने के विस्तृत तथा प्राप्त परिवर्त कारी कार्यक्रम करने पर पावन्दी लगाने के विस्तृत तथा प्राप्त परिवर्तन कारी कार्यक्रम के भागिनित करने के निवे एक सहयोगी तथा गित्र मित्र जायगा। (क्षुमानी हर्ष वन्दी)

पीमी जनता के जातीय हितों की घोर उचित ध्याम देते हुए तैवात समस्या को सकलतापूर्वक हत करने की दिवा में भारत और सोवियत सम समुक्त

प्रमात कर रहे हैं।

मान के लोग गएएतान को गुकुत राष्ट्र सव में उनका स्वाभी कित स्थान
कित के लोग गएएतान को गुकुत राष्ट्र सव में उनका स्वाभी कित स्थान
किताने के लिये अपरत तथा सीविकत सव के लुकुत सवपंके प्रति सभी साति
प्रेमी जातियों ने अपनी विशेष इतस्ता प्रकट की है। (बर तक नुकानी हुएँ
प्रमी) अन्तर राष्ट्रीय तनातनी की दूर करने के लिये, और विभिन्न जातियों
के सोच पाति तथा बहुयोग के लिये अपने प्रवत्त स्थाम में सीवियत सव तथा स्थान स्थान होंगा सात्र तथा
भारत होगा समुक्त राष्ट्र सच के अधिकार पत्र में मूर्त विद्यानते द्वारा निर्देशित
होते हैं।

क्ल सानफ्रीसिस्डो में संयुक्त राष्ट्र सच की १० वी वर्षनाठ मनाने के लिये जयन्ती प्रधियेक्षन का उद्धाटन हुमा । दुनिया के हर भाग में नरनारी यह उत्कट प्राचा रखते हैं कि यह जबन्ती प्रथियेक्षन खाति तथा अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजतकरने की दिल्ला में नये कदम उठाने के लिये एक प्रारम्भिक विश्व होगा। प्रवक्षर पर होने वाले जयन्ती धविवेक्षन का घांभवादन करता हूँ घोर में सोवि-वत स व मी जनता तथा सोवियन सरकार की यह उत्कट घांभा व्यवन करता द कि दुनिया वी जातियों का मंगठन विद्य व्यापी घांति तथा मुरका के हित प युक्त राष्ट्र स प वै घांघकार पत्र वे घांदर्शों को प्राप्त वरने वे लिये घन-बरत बाम करता रहेगा। हमारा देख घौर सरबार इस उच्च उद्देश्य को प्राप्त करने में मुबिया प्रदान करने का सरसक प्रयत्न करेगी। (बुकानी हुई ध्वति)

सोवियत सम क्षोर भारत का सहयोग केवल अन्तर्राष्ट्रीय सम्बग्धों तम ही सीमित नहीं हैं। सोवियत सप और भारत नी मित्रता तथा सहयोग ना उल्लेख रुरते हुए हम इस बात नी क्रोर व्यान दिये बिना नहीं रह सकते कि परस्पर

ताभवायन आर्थिन, रावा सास्कृतिन सम्बन्ध जो हमारे देशों मो एक दूसरे के भीर भी नित्तर सार्ग में सहायन होते हैं, मगातार बढ रहे हैं। इसमें कोई रान्देह नही हो सकता कि श्लीनेहरू हारा सोर्थियत सम के नैदाधी के सोर्थियत जनता के साथ उनका निकट सम्मकं धीर सोवियत सम के नैदाधी के साथ दैशिकक सम्पकं की स्थापना हमारे देशों के बीच मित्रता तथा सहसोग को मागे यदायेगी भीर सुद्धन बनायेगी। मुक्ते यह कहते हुये हुएँ होता है कि हमारे बीच विचारों के साथान्त्रयान ने दिखा दिया है कि विश्वन्याणी ततातानी को कम्फारते के लिए प्रमुख महत्त्व रखने वाले कई प्रश्नों के बारे में हम एक दूसरे को समक्तरे हैं और उनके बारे में हमारे हिएकोए। एक हुई हैं।(पेर तब एकानी

हर्पब्यित ) सीविमत सम में श्रमने प्रवास के बीरान में श्री नेहरू को स्वय यह देखने ना ध्रवसर मिला कि भीविमत जनता चाति की रक्षा करने तथा उसे पुरुद बनान् में के बित्र सच्चे हृदय से प्रमास करती है। श्री नेहरू को निरसन्देह यह देखने का भी ध्रवसर मिला कि हमारे देश की जनता भारत की जनता के प्रति गहरी तथा हार्दिक सहानुमूर्ति और मिन्ता की भावना रखती है। (तुफानी हर्पध्विन)

प्रधानमन्त्री महोदय, सोवियत जनता तथा सोवियत सथ की सरकार की तरफ से में प्रापना, भारत की सरकार का, भारत की समस्त जनता का ग्रापन बादन नरता हूँ तथा भारत के विकास तथा समृद्धि में सफतता की कामना करता हूँ। (देर तक तूफानी हुमें ध्वनि। 'हुर्रा' की जय ध्वनि)

मोबियत सम तथा मारत की जनता की भित्रता तथा सहयोग किरजीयो हो। दोनो देशो की जनता की भलाई विश्व शांति और सुरसा के हिन के लिए सोबियत भारतीय मिनता विश्वसित तथा रह हो। (सब उठ खडे होते हैं। देर तक सुकानी हुए दर्शन। 'हुरों' की जय व्यक्ति)

माहकी २२-६-४४ (तात) सोवियत सम के एटमी कारजाने और एटमी विनती ने कारजाने की देखने के परवाद पण्डित नेहरू की शेवियत यात्रा समान्त हुई । एटम शक्ति देश करने का केन्द्र दिखाकर सोवियत सम ने मारजीय प्रधान मन्त्री शबा भारतीय जनता की शांति भागनाओं के प्रति धट्ट विदशस प्रकट किया।

सोयियत भारत गिनता सम में भाषणा देने के परवाल सोयियत सप की मन्दि परिपद के मार्थिन माधीन के अध्यक्ष एयन जैडन साबुतेव हे बातें की, भ्रीर बाहुन सम्मेलन में भाग सेने वाले देवी के मास्ती रिवरित कूटनीतिक प्रति-निषयों द्वारा प्रायोजित भीग में सम्मिनित हुए। भोग में निम्न देशी के एज-

दूत सम्मिनित हुये—
(१) वनी (२) वियतनाम (३) आरतीय गर्यातन्त्र (४) प्रकाशिस्तान
(५) वनी (२) वियतनाम (६) तुर्की (७) चीनी सोकगर्यातन्त्र (६) एपियोगिमा (६) स्प्राम (१०) सीरिया (११) सेयनान (१२) ईरान (१३) पाकि-

भीज में पिंडत जबाहरलाल नेहरू उनकी युत्री शीमती इन्दरा गांधी, मार-तीय गणुरुत्य के परराष्ट्र मन्त्राख्य के महा सचिव एन० धार० नित्ने तथा सपुक्त सचित एम० ए० हुएँन भी उपस्थित थे।

सोवियत सघ के निम्न प्रमुख नेता भोज में सम्मिनित हुए —

(१) एन० ए० बुल्गानिन (२) एत० एम० कगानोबिच (३) एन० एस० खुनेव (४) ओ० एम० मालेनकोव (४) ए०आई० मिकीसात (६) एम० औ० पेवृरिर्दन (७) एन० औड० सामुरोव (८) सोवियन सच के परराष्ट्र मन्त्रालय के

उप मन्त्री वा० थी० व जनेत्सीव (१) बी० ए० जीरिन (१०) सीवियत के भारत स्थित राजदूत एम० ए० मेडिकोव (११) सोवियत सघ के परराष्ट्र मन्त्रालय के निकट एव मध्य पूर्व विभाग के प्रधान जी॰ टी॰ जेचीकीव (१२) सोवियत सब के परराष्ट मन्त्रालय के प्रोतोकोस विभाग के प्रधान एक० एक० मोलोचकाव (१३) सोवियतसघ के परराष्ट्र मन्त्रालय के ६० पूर्वी एशिया विभाग

के उप प्रधान एम० ए० मैनिसयोव (१४) सोनियत सब के परराष्ट मन्त्रालय के दूर पूर्व विभाग के उप-प्रधान ए० एम० सेदोवस्की । २१ जून को क्रेमलिन प्रासाद में सोवियत राघ की मन्त्रिपरिषद के प्रध्यक्ष एन० ए० वुरुगानिन और पडित नेहरू में एक महत्व पूर्ण वार्ता हुई। इस वार्ता में एल ० एम ० क्यांनोविच, एन ० एस ० खुरचेव और ए० झाई० मिकीयान ने

भाग लिया । इमी रोज पडित नेहरू ने अपने दल सहित मास्को के बोलशोई वियेटर में 'दी काऊ देन झाफ नखनी सराय' नामक नृत्य नाद्य' बेखा । श्री युल्गानिन, श्री कगानीविच, श्री खुब्चेव श्रीर ए० आई० मिकीयान भी

नत्यनाट्य में पहित नेहरू के साथ ही से । २२ ज्म को ही पडित नेहरू ने अपने दल गृहित प्रथम परमाण्यिक वैगु-तिक स्टेशन देला ।

इसी दिन पडित नेहरू ने भीज दिया। भीज में सीदियत सप के लगभग समस्त उच्चाधिकारी नेता और श्रफ्तगर तथा पत्रकार उपस्थित थे।

मास्त्री स्थित दूतावासी और लिगैशनी के प्रधान भी भोज में उपस्थित थे। इस समारीह में मास्त्री विश्वविद्यालय के प्राध्यापको एव क्षाभी के प्रति-

निधि मण्डल ने श्री नेहरू को मास्त्रो विस्वविद्यालय के 'बानरेरी डाक्टर ग्राफ सा'⊶नी उपाधि से विभूषित किया ।

२२ जून को सोवियत संघ की मन्त्रि परिषद के अध्यक्ष एन० ए० बल्गानिन आर भारत ने प्रधान मन्त्री थी जवाहरलाल नेहरू ने विद्यास क्रीमलिन प्रासाद

में मैत्रीपूर्ण वातावरण में एक सबुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर विधे । सन्प्या को सबा धाठ बजे एन० ए० वृह्गानिन और पण्डित जवाहरलाल नेहरू उस मेज के पास प्राये जिस पर रूसी धौर अर्थेजी भाषास्रो में सयुक्त घोपणा की मूल प्रति रखी थी । एन०ए० वुल्गानिन और प० जवाहरलाल नेहरू ने सयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किये धौर हाथ मिलाया ।

पश्चात् सोवियत सथ की मन्त्रि परिषद के अध्यक्ष एन० ए० बूल्गानिन ने भारतीय गगुतन्त्र के प्रघान मन्त्री पडित जवाहरलान नेहरू के सम्मान में विशाल फ्रैमलिन प्रासाद में भोज दिया।

### संयुक्त घोषणा

माक्को २६-६-५५ (तास) योवियत सद्य की सरकार के निमन्त्रण पर भारत के प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत सब की वात्रा की। मास्को में ग्रपने प्रवास के दोरान में उन्होंने सोवियत सब के प्रधान मन्त्री श्री बुल्गानिन ग्रीर सोवियत सरकार के भन्य अधिकारियो से शई बार बातचीत नी । यह बातचीत मैत्री और हार्दिक प्रेम के वातावरण में हुई और इसमें दोनो देशों के पारस्परिक हित की बहुत सी बातो पर और अन्तर्राष्ट्रीय हित तथा महत्व की वडी समस्याओ पर चर्चा हुई जो वर्तमान विश्व राजनीतिक मामसी से उत्पन्न होती है ।

यह सौमाग्य की बात है कि सोवियत सप कोर भारत के सम्बन्ध मैत्री भीर पारस्परिक सद्भावना की मजबूत नीव पर बाधारित है। प्रघात मन्त्रियो का हुठ निरुवय है कि ये सम्बन्ध निम्न सिद्धान्तीसे अनुपेरित और संवालित होते रहेगे---

- (१) एव दूसरे की प्रादेशिक अलडता और प्रभुसत्ता का पारस्परिक सम्मान.
  - (२) धनाक्रमण,
- (३) भायिक, राजनीतिक ग्रोर विचारधारा सम्बन्धी किसी कारस से एक दूसरे के प्रान्तरिक मामलो में ब्रहस्तक्षेप,
  - (४) समानता भौर पारस्परिक लाम, तथा
  - (x) शातिपूर्णं सह-बस्तित्व ।

प्रधान मनिवयों को विश्वास है कि ये सिखान्त, जिनको अभी हाल में अधि-धिमक समर्थन प्रान्त हुया है, और भी अधिक विस्तृत पंगाने पर लागू किये जा कते हैं और राप्ने द्वारा पारस्परिक सम्बन्धों में इन सिदान्तों के पातन में के मन से भव और अधिकश्वास दूर होने और इस प्रकार विश्व तनातनी कभी ते की मुख्य आशा निहित्त है। ये सिद्धान्त जितने स्थिक स्वीकार विश्व आभी सित का क्षेत्र उतना ही विस्तृत होगा, राष्ट्रों में पारस्परिक विश्वास उतना ही हैगा भीर सम्तर्शास्त्रीय सहयोग का मार्ग उतना ही अशान्त होगा। इस प्रकार सित का जो वातावरण पैदा होगा, उसमें अन्तराष्ट्रीय समस्वाओं को सात्वीत र सुलह समकति के द्वारा सारित्युवक हल करना सम्बन हो आयोग।

ात का जा वातात्वार होगा, उसके अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध में जायेगा।

दोनो प्रधान सम्भी वह स्वीकार करते हैं कि ससार के विभिन्न भागों में

दे और दुर्वल राष्ट्री को वहें राष्ट्री से एक अस्पष्ट और सम्भवत अनुचित भय

। में ये अनुमव करते हैं कि इस अय को सब सम्भव उपायों से दूर करना

प्रस्यक है। यहाँ भी सहस्रस्तिरव के इन्हीं सिद्धान्तों पर हदता पूर्वक समल करते

उपाय सबसे अच्छा है जिनका उस्तीच कापर किया जा चुना है।

प्रधान मन्त्री यत स्रप्रैल में बाड़ ग में जो एतियाई मक्तीकी-सम्मेलन हुमा था सके परिणामी की बहुत प्रधाता करते हैं । यह सम्मेलन् एतिहासिक महस्व का ग, क्योंकि यह सपने प्रकार का पहता सम्मेलन वा विषयें यो महाईग्रि के बतन्त्र पाप्ट्र राजनीतिक एव सामाजिक पदिवामी में मिनता के सामक्त्र सापस है और स्विधक प्राधिक, सास्कृतिक और राजनीतिक सहस्रोग के सामम मौर प्रेरिक लोजने के लिए इकट्टे हुए थे। सम्मेलन के परिणाम उल्लेखनीय रहे हैं और सम्मित देशों को हिए से नहीं, बल्कि सामाजत विश्व शांति की पृष्टि भी बहुन महस्त्रमूर्ण है। प्रधान मन्त्री सम्मेलन में स्वीकृत विश्व शांति की प्रदि भी वहन पहस्त्रमूर्ण है। प्रधान मन्त्री सम्मेलन में स्वीकृत विश्व शांति की प्रदि मानि पूर्ण सह मस्तिल की घारणामूर्त तथा परमाजित की गई है। प्रधान मन्त्री सम्बल्क की स्वास्त्रमाजत की गई है।

वे मुख्यत सुदूर पूर्व में सनावनी में बमी होने बा, मास्ट्रिया की स्वतन्त्रवा

हे चिह्न दिखायी देते हैं।

का, सोवियत सम और बुगोस्लाविया के सम्बन्धों में सुभार का, और अग्रु पुग के सतरे के प्रति अब सर्वव दिखागों देनेवाली तीव तर तबा अधिक व्यापक आगरफता का स्वायत करते हैं 1 फिर भी बहुत वहे भागों में मनुष्पों भीर राष्ट्रों के मस्तियों में भग और सन्देह व्याप्त हैं और वे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को दूषित करते हैं ! सुदूर पूर्व में यश्चपि तनातनी कम हुई हैं, किन्तु तनातनी के कारस्ण वहाँ प्रभी मीजुद हैं।

दोनों प्रधान मिन्यये की यह हादिक प्रावा है कि वातिपूर्ण तरीनों ते ताइ-बान के बारे में चीनों लोक गएलत्न के बैच प्रीपकारों को पूरा किया जा सरेगा साथ ही प्रधान मन्त्री व्ययने इस विक्शस्त्र की पुनराष्ट्रीत करते हैं कि चीनी लोक गणतन्त्र को समुक्त राष्ट्र स्वय में बैने के इन्कार करते व्याने से सुदूर पूर्व और प्रधान स्वानों में नई स्वय पैदा हुए हैं। वे ये प्रावश्यक सममन्ते हैं कि चीनी लोक गएएतन्त्र को समुक्त राष्ट्र सम् में उचित स्थान दिया जाये। इससे सम की मूमिका और प्रधानर के पा हो होगा। वे थे भा महत्वपूर्ण समभन्ते हैं कि वे सब राज्य की मधिकार पन के प्रमुखार समुक्त राष्ट्र सब की सवस्यता के प्रधिकारी हैं इसमें सम्मानित यर निये जायें।

जैनेवा सम्मेलन के दो सह अध्यक्षों में से एक भी व्यवस्था करनेवाले देश के रूप में सीमियत सथ और हिन्दबील के तीनों अत्वरराष्ट्रीय प्राथितों में के स्वयंत्रों में स्वयंत्र के स्वयंत्र प्राथितों में कायांका में व्यवस्था करनेवाले देश के रूप में भारत ने जैनेवा समसीतों के कार्याका से सम्बन्ध में अपने उत्तर दिवीय जिम्मेदारियों ली हैं। भन्तरराष्ट्रीय विवादों नो वार्ताका के सिप्त द्वारा क्रिया कि स्वयंत्र हुन निया जा सनता है, जैनेवा समसीतों में इतका उत्तिवनीय उदाहरण भोजूर है। इसके अतिरिक्त रन समसीतों के स्विधानित नियं जाने में जिया सीमा तक सफलता मिरतेती, उससे अन्य अत्वरराष्ट्रीय विवादों के सुक्काने में निर्मा तक सफलता मिरतेती, उससे अन्य अत्वरराष्ट्रीय विवादों के सुक्काने में निर्मा तक व्यवस्था पर-विद्यापक प्राथित प्राथित क्षा मान्य मान्य मान्य के सामस्या पर-विद्यापक से स्वराद स्वया। अनेक निर्मा कि समसीतों के स्विधानित किये जाने ना कार्य कुल निर्मार पर तक कार्य विवादों है, समसीतों के स्विधानित किये जाने ना कार्य कुल निर्मार तक कारीयजनक रहा है।

क्रियान्वित किये जाने का कार्यं अब कुछ नई एव असमाधित घटनाओं के कारण बाधायों में पढ़ा हुआ है। दोनो प्रधान मन्त्री चाहत है नि समकौतों की धातों को क्रियान्वित करने से अध्वन्धित सभी सरकार अपन बाधिरत दो पूरी तरह निभारों, ताकि समकौतों के उद्देश्यों को पूणत प्राप्त किया जा सकें। विदोप रूप से, दृह रूप से यह अनुरोध करते हैं नि राजनीतिक समकौते की मृतिकां के लग्ने में जहीं सम्बद्ध सरकारों पो चाहिये कि उपने किये विद्यालयां हो।

जिन मा तरराष्ट्रीय प्रस्तो में बिभिन राष्ट्रो को गहरी दिलबस्थी है, उनमें कोई सास्या, न तो इतनी माजबरक है भीर न ही युढ़ और माति नी समस्या के लिये भयानक तुणारिशामों से दतनी पूर्ण, जितनी कि नि मस्या रिम्मिशा में कि निर्माण को प्रष्टुण है, जितनी कि नि मस्या स्वाह्म स्वाह्म सिम्मिशा में महाना के निर्माण को प्रष्टुण है, जिसमें प्रवासन तथा अध्युक्त स्वोनी ही शामिश है राष्ट्रों में यहले ही से व्याप्त वर घीर सन्देह भी भावना कीर वह गई है, और इसके परिशाम स्वक्त राष्ट्रीय असावनों को जनाधान कीर वह गई है, और इसके परिशाम स्वक्त राष्ट्रीय असावनों को जनाधान मिन्यों को राय है आधान कि प्रवासन पर्वाह्म सिम्मिशा हो प्राप्त के लियों कि स्वाह्म सिम्मिशा हो राय ने मिन्यों को राय है आधान के सिम्मिशा हो स्वाह्म सिम्मिशा हो स्वाह्म प्रधान में सिम्मिशा हो सिम्मिशा हो

प्रधान गांवमों का विस्वास है कि इस बकाव्य में जांव्सिस्त पौच सिद्धाकों के अपनीत दोनों राज्यों के बीच सास्कृतिक, ग्रामिक एव प्राविधिम सहयोग की नाफी प्रजापन हो। इस तथ्य को हिए में रसते हुये कि क्रत्येक दश अपनी प्रतिभा पर्याप्त प्रतिभा पर्याप्त प्रतिभा पर्याप्त प्रतिभा पर्याप्त प्रतिभा पर्याप्त पर्याप्त प्रति है। उस प्रति है। वस्ति इस प्रभाव के स्थाप में काई बाया नही पटनी चाहिये। दरस्यत, सह स्वित्त का सार यह है कि विभिन्न सामाजिक प्रणातियोजाने राज्य शांति

पूर्णनथामेती भाव से रह सकते हैं भीर समान हित के लिए वार्यकर सकते हैं।

नुष्य समय पहले दोनो देशों के बीच हुए ब्यापारिक सममति वी सहायता में दोनो देशों के मध्य सौरहतित एवं साविष्य क्षेत्र में सहस्योग में उन्हेशनीय विषाय हुआ है। इस प्रकार के सहयोग भी टिन्ट से वह सम्प्रतीत उन्हेशनीय है जो गोवियत सम्बार की सहायता से मारत में द्वस्थात का कारणाना तमाने के सध्यश्य में प्रभी हाल में हुया है। दोनो प्रधान मन्त्री उक्त सहयोग जनित पारस्वरिष्ठ लागी, मृत्रे हुए में रमने हुए दोनों देशों के बीच साबिन स्वा साहरित्र और बैंगानिक एवं प्राविधिक जनुतन्थानों के दोन में पारस्परिक एमम्बर्धी नी धीर विकतित तथा हक परते चा प्रयत्न करते नर्जें।

वीनो प्रधान मन्त्रियों पूर्व इस यात पर सन्त्रीय है कि उन्हें पारस्वरिक हित के मामलों में व्यक्तिगतरूप से विवार विमर्श करने का स्वयंतर मिला तथा उनका ऐमा विश्वास है कि उनकी वार्ताओं के कल तथा भी मीत्रूप संस्पर्क स्थापित हुये हैं, य दोनों देशों तथा उननी जनता के सम्बन्ध को श्रीर भी गृहकु तथा विकासित करेंगे तथा विश्व साहति के हिती का साथन करेंगे;

(हस्ताक्षर) एवं ए बुल्गानिन शोवियत सप की मन्त्रि परिषद के मध्यक्ष

**पदाहर**लाल नेहरू

गारत के प्रधान मन्त्री

# ंपंडित नेहरू से प्यार

पित जगाहरजाल मेहरू जब लग क्स में रहे, निरूप उनने पास सैनरो तार भीर पत्र आते रहे, जिनमें प्राय. उनने चित्र भीर हस्तालारों की मीग रहतों थी, परन्तु से तार हम अनार के मी जिनते स्पष्टत पठिल नेहरू से सोवियत जनता पा हादिर प्यार भनकता है।

संभित्रक प्रवर के कान हे एवं बतानार ने धवते क्षार में जिला ,—"धाज मेरे यहाँ एक पुत्र वा जन्म हुया है। में उसका नाम जवाहरताल रसने मी ह्याता चाहता हूँ। में भागके स्वास्थ्य की मंगत कामना करता हूँ।' एक दूवरे तार में कहा गया है :—'आगके अति और भारतीय जनता के प्रति धरमा हार्दिक भाव प्रकट करने के लिये में धरानी नवजात पुत्ती का नाम इन्द्रा रख्त रहा है।'

ऐसे ग्रनेको उदाहरण सोवियत जनता के भसीम प्यार के मिलते हैं।

# ग्राष्ट्रम अध्याय

इतिहास का नया पृष्ट सीवियत नेताओं की भारत यात्रा

# शुभदिन

भारत के इतिहास में १८ नवस्वर १९४५ एक एतिहासक दिवस वन गया है, जिस दिन सोवियत नेता थी एन० एस० खुडनेय और मार्राल एन० ए० बुलानिन भारत पघारे।

गत जून में पिण्डत नेहण की सीवियत सम की सीहार्जपूर्ण यात्रा के कारण ही इन सेतामों का मारल साना हो सकत, स्थानिक कत समय इन सीवियत नेतामों के निर्माण को पिण्डत मेहरू ने भारत साने का निमन्त्रण दिया था, धीर इन नेतामों के इस निमन्त्रण भी सहुत मेहरू के भारत साने का निमन्त्रण भी सह कि सीवियत के बीनों नेतामों के सामने इतना नाम था थि यह किसी भी देश की यात्रा अपने में स्था समय समर्थ थे, मगर किस भी विश्व के राष्ट्रों के भी का कर रही सातानी की समय समय थे, मगर किस भी विश्व के राष्ट्रों के भी का कर रही कि तिए सीर विश्व का पार्टी की साथा को इत करने के तिए सीर विश्व भू प्रीचाली की साथा को इत्तरन ता ते के नारण सीपनिवेषक राज्यों का स्थान को मजबूत करने के तिए सीर विश्व मुख्य की स्थान को मजबूत करने के तिए सीर विश्व मुख्य की स्थान को स्थान को सजबूत करने के तिए सीर विश्व मेर स्थान को स्थान की सुत्र करने के नारण सीपनिवेषक राज्यों का स्थान की सुत्र का स्थान की सुत्र की सुत्य की सुत्र की स

सबसे पहले गैर साम्यवादी देशों में भारत को ही वह स्वान प्राप्त हुझा जहीं नी सात्रा सीवियत नेताओं ने सर्व प्रथम की । इत्तरा मर्थ स्तुष्ठ वा वि-भारत की साति की भावाज इतनी हुद वी कि सीवियत नेताओं नी भएने दितने ही सावच्यन कार्य छोट भारत की शाया करनी पड़ी। फिर भारत ने साति के विष् कीरिया, हिन्द चीन तथा मनामा सादि में बत रह सुद्ध को बन्द पराने वे-निष् जो सतत प्रयन्त किए उन्हें इतिहास से मिटाया भी नही जा सकता।

जब मध्यान के समय सोवियत नैताओं का वाबुमान माई० एत० १४ डाई यजे पालम ने हनाई महें पर पहुँचा तो उनका वहाँ मारत के लाखो नागरिको ने हृदय खोलकर 'हिन्दी रुसी भाई माई' के नारों के साथ स्वागत किया ।

उनके वायुगान के उत्तरते ही पडित नेहर, डाक्टर राधाहण्यान, मारत

सरकार के मन्त्री एव प्रमुख प्रधिकारी, विदेशों के स्थानापन्न राजदूत ग्रीर सोवियत सम के स्थानापन्न राजदूत एम० ए० मेनशिकोच ने जनवा हार्दिक स्वागत विद्याः।

सर्वे प्रथम सोवियत राघ घोर भारत के राष्ट्र गीतो की ध्वनि वजी । सोवियत नेताग्रो ने धार्डर घाँफ घाँनर का निरीक्षण वरने के परचात् पूट-नीतिक मण्डल के सहस्यो से सम्मानित ग्रतिथियो का परिचय वरामा गया ।

मूलमालाझो झौर पुष्पों से दोनों नेता ढक गए। परचात् उनके स्थामत सम्मान में पण्डित नेहरू में एक सक्षिप्त सा भाषण

पश्चात् उनके स्थायत सम्मान संपिष्डत मेहर वं एक सक्षिप्त सा भाषण दिया। जिसमें उन्होने नहा—

(वया । शक्तम अन्तर्ग नरा---'महामहित्र व्यक्तिमण सम्मानित श्रतिथियो ! 'भारत भूमि पर प्रवच बोर श्राप्के प्यारते पर झापका स्वागत करते हुए मैं श्रति प्रसन्त हुँ । श्रापका महान् वेद्य श्रीर भारत एक दूसरे ते दूर नहीं हैं,

में ब्रीत प्रसन्त हूँ। ब्रापना महान् वेख और भारत एक दूसरे से दूर नहीं हैं, बरन लाभग पड़ोसी हैं। फिर भी बीसे दिनो में हमारे दोनो देशो के सम्पर्क भारत्त सीमित से। सीमाम्यवस बनेक क्षेत्रों में उन सम्बर्धों का ती के सम्पर्क विस्तार ही रहा है, और हमने एक दूसरे की और भी अच्छी जानकारी प्राप्त

मध्यन्त सामत य । सामाय्यवश जनक क्षत्रा य उन सम्यथा का तंत्रा थ साथ विस्तार हो रहा है, बीर हमने एक दूसरे को धीर भी शब्दी जानकारी प्रान्त करना मारन्म कर दिया है । कुछ महोने पूर्व युक्ते सेवियत सय जाने का मियेप मनसर मीर माह्वाद प्रान्त हुमा या और नहीं खापने, स्नापकी सरकार ने तथा

आपकी जनता ने भेरा जो हार्दिक स्थागत निया और जो मैंनी दिखाई उते हम निरत्नात तक स्मरण रखेंगे। मेदी उत्त धाना ने हमारे दोनों देशों को एक हुसरे के निकट तक काने में सहामता की धौर श्रम धापकी यह सावा मैंनी एक सहामता के हमारे सम्बन्धी को धौर भी सब्द बनाएगी दखेंसे मुझे सन्देह नहीं है। मुझे पुणे

विश्वास है कि बापका यह प्रवास मुखद होगा तथा हमारे दोनों देशों के लिए हितकारी होगा और राष्ट्रों के बीच शांति एव सहयोग के महान लक्ष्य को सहा-यता पहुँचायेगा।'

'मैं पूरा आपका स्थागत करता हैं।'

'में पुत आपका स्वागत फरता हूँ।'
श्री एत॰ ए॰ जूनगतिन ने पहित नेहरू और जनता द्वारा किये गये उनके
स्वागत के लिए धन्यवाट प्रदक्षित नरते हुए अपने आपण में कहा.—

١

'माननीय प्रधान मन्त्री जी,

ध्यारे विश्वी ।

'हमें इस बात की प्रसन्तता है कि प्रधान मन्त्री पश्चित नेहरू के निमन्त्रण की बदौलत भारतीय गंगातन्त्र की राजवानी में हमारे लिए ग्राना सम्भव हुन्ना है घोर हम महान् भारतीय जनता तक स्वय हार्दिक प्रिमनन्दग एव घायन्त धुम धावाआएँ पट्टेंचा सकते हैं । हम भारत के प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रति उनके प्रेमपूर्ण अभिवादन एवं शुभैन्छ।क्रों के लिए घ्रपनी सच्ची कृतज्ञताज्ञापन करते हैं।

'हम भारत की प्राचीन भूमि पर सन्मान एव मैंनी के गन्भीरतम भाव के सहित प्रवने पर रख रहे हैं, जो सोनियत जनता महान मौलिक सस्कृति की रवना करनेवाली भारत की उद्यवसील एव सेवाबी जनता के प्रति रखती है।

'अपनी मात्र भूमि भी स्वतत्र्या की पूर्न स्थापना के हितायं शातिप्रिय भार-तीय जनता के वीरतापूर्ण संघर्ष के साथ सोवियत संघ की जातियों ने सदा सम-मदारी तथा गहरी सहानुमति दिसाई है। प्रभु सलापूर्ण भारतीय गएतन्त्र की स्मापना पर सोवियत जनता ने परम सन्तोप एव सल्लास प्रकट किया।

'भारतीय जनता की सबनात्मक शक्ति में जो झन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में राया सर्व

व्यापी सुरक्षा एव द्याति नो सुदृढ वनाने में उत्तरोत्तर अधिकाधिक भूमिका अदा कर रही है हमारी जनता या गहरा विश्वास है। शांति की रक्षा करने तथा भपने देश के धर्म तन्त्र की प्रगति के लिए भारत सरकार के प्रयासी की सोवियत धरकार ग्रन्थी तरह सममती है भीर उसकी सराहवा करती है।

'सीवियत तथा भारतीय जनता के सामने बहुत से समान कार्य हैं। शांति कायम रखने तथा उसे सुदृढ बनाने के लिए भारत भीर खोबियत सथ महान प्रयास कर रहे हैं भीर दोनो वातिपूर्ण रीति से बातचीत के द्वारा विवाद प्रस्त मन्तर-राष्ट्रीय मसलो का हन करने के समर्थक हैं तथा इस क्षेत्र में मब तक झत्पविक नतीजे हासिल हो चुके हैं।

'शोबियत सम तथा भारत के पारस्परिक प्रयास जिनका उद्देश्य मैत्रीपूर्ण राम्बन्घो का विकास करना है श्रन्तरराष्ट्रीय तनातनी कम करने के लक्ष्य में महत्व- पर्या योगदान है।

'हम प्रपनी भारत वात्रा ने दौरान में भारतीय जनता से उसके रीतिरियाओं से, प्रचं तत्र तथा राष्ट्रीय उद्योग का विशास करने के उसके प्रयासों के परि-सामों से प्रत्यक्ष रूप में परिचित्र होना चाहते हैं।

"हम बावा करते हैं कि भारतीय जनेवा के साथ हमारे साधात्कार होने तथा राजगीयिकों के साथ हमारे सध्यक बढ़ने से हमारे देशों भी पारस्परिक समम-बुक्त चौर मंधी के धौर भी धर्षिक विशास के लिए सफल परिखाम प्राप्त होंगे।

'आपके प्रेम पूणे चौर हार्दिक स्वागत के लिए मैं खपना सच्चा घन्ययाद जापन करता है!

'भारत तथा सोवियत जनता की मैत्री घमर हो।"

### राजधानी में

भाषण के पश्चात् जुली गाडी में बैठकर दोनो सम्मागीय प्रतिथि पश्चित नेहरू के साम राष्ट्रपति भवग पहुँचे। पालम हवाई महुँ का द्वार घडे - शतासक दग से राजासा गमा था। ये द्वार स्वागत के निमित्त विदेश रूप रो रीडियो का बनाया गमा था। प्रत्येक सीडी पर एक-एक कन्या खडी थी जिनके हाथो में सीवियत सम के फडे तथा भारतीय गगाराज्य के फडे एक के बाद एक कम से फहरा रहे थे।

ते रह भील लम्बे मार्ग पर पन्द्रह लाख जनता उनके स्वागत के लिए सडी मो । स्वान-स्वान पर थी खुश्येस और हुलानित जनता को नमस्ते कह कर उनके प्रामादित पा उत्तर दे रहे थे । हाम हिला-हिताकर, क्रांडियां हिला-हिला कर 'भारत सोनिया मंत्री विन्यावाद' के नारे लगा-स्वामकर उनका स्वामत किया गया । देश के प्रतिन भागों से लोग उनके दर्शनी की साए थे। मार्ग में पूराने रिपानी उन से पार्ट थे। मार्ग में पूराने रिपानी उन से पार्ट थे। मार्ग में पूराने रिपानी उन से पार्ट थे।

इस प्रकार मारतीय इतिहास में १८ नयम्बर एक ऐतिहासिक दिवस बन गया।

# जब ग्रमरीकियों के दिल पर सांप लोटा

जहाँ एक घोर भारतीय इतिहास का नया परिच्छेद खिला जा रहा या, वही सीवियत नेताओं वा घ्रपार स्थागत देखवर घमरीवियों के हृदयों पर साप सीट रहें थे। उनके पूजीवित घन्यार दिल्हु न वैसे ही बोखवा सबे थे जैसे पहित नेहरू के मास्को स्थायत पर बीजना सबे थे।

न्यूपार्कटाइस्य ने लिला—"तोबियत नेताओं वी मारत यात्रा एक विशेष प्रकार की राजनैतिक एजेन्टी है, जियमें वो मारत और वर्गाकी कम-मे-कम तटस्यवाद देशकें तथा प्रकथानिस्तान का सोवियत भी श्रोर कुकाव कर सकें।'

उतने तिला—'भारतीय जनता की ये बाता कि रूस से कोई बाधिक सहायता निवेगी मूग मरीजिया सिंड होगी। तथापि रूसी यांथी यह तो जान ही सक्ष्मी कि स्वतत्र्यता के बाद पश्चिमी राष्ट्रों की सहायता से भारत सीर वर्मी में कितनी उन्मिन करकी है।'

न्यूमार्क टाइम्स ने १९ जबन्दर के असू में अपने नई दिल्ली स्थित समाद-दाता मा हवाला देते हुए जिला कि—'सरकारी प्रेरणा पर भारी सख्य में जनता ने सोवियत नेताओ मा स्वामत किया, विन्दु इस स्वामत में उत्स्टता श्रीर प्रतिष्ठता नही थी। यदि श्री आद्दनहाबर आरत जाएँ ती उन्हें दस से भी अधिक स्वामत सिनेगा।'

श्रीर इसका घीर्षक दिया या-'हसी माल के दो एवेट'

भता इससे अधिन लज्जा नी भीर नया वात हो सकती थी।

बेलीन्यूज में 'क्या रूस मुख दे सकता है' नामक धीर्यक से अपने अप फैल में निखा—'निकोलाई और निनिता नेहरू और मुक्ते कालों में अनेक उपहारों और भेटों के देने की बात करेंगे रूस क्या बुख देता है यह कुछ समय में ही आत हो जाएगा।'

देहुली से निकलनेवाले एक हिन्दी देनिक ने समरीका के अखबार के एक कार्टून में बारे में सिखा—'एक पत्र ने बार्टून प्रकाशित किया है, जिसमें एक स्वी कारखाने की दिखलाया गया है, जो बोबोगिक सहायता के लिये हैं। इसमें कुछ रस्सियों हैं जो सारे एशिया तन फीली हुई हैं । इस नाहूँ न ना शोपेंग है---'रस्सियों जो गले ना फता हैं।'

यहाँ एन बात नह देनी झातस्यन ममक पहती है, स्वोनि विना उसे बनाए करार में भिनन-भिनम झाववारों ने उद्गरण अयूर रह जाएँगे। बया जय झमरीका से हमने (भारत ने) हाएसवा सो थी तव क्या सोवियत पत्रों ने ऐसी नोई बात नहीं था ? क्या ममेदिया के पत्रनार मौर सम्पादकों के पत्रे ने ऐसी नोई बात कहां बार के स्वात्र में स्वात्र के स्वात्र में स्वात्र के स्वात्र में स्वात्र के स्वात्र में स्वात्र के स्वात्र में ही पुत्र पत्र हैं ! पर हमें बया ! हम आरतीय सो परम्परागत पार्ति के ही मार्ग पर चलनेवाले हैं. जिस पर मार्ग नेहरू, छुद्देव, युलानिन, चान्नी एन साई, जू और टीटी मार्वि सतेन देवों ने तेता चल रह हैं, शो नविमार्गण के लिए, राष्ट्रों भी सुराहाली भीर मित्रता के भिन्ने वात्रि चाहर हैं !

### स्वागत

१६ नवस्वर मो देहली मे रामश्लीचा ग्राउण्ड में राजपानी की जनता की ग्रोर से सीवियत नेता श्री खुक्नेब ग्रीर गुल्गानिन का स्वागत किया गया। राजपानी के इतिहास में यह एक ग्राइचर्यजनन घटना थी, जय कि सात

माठ लाद तारिको ने रामवीला भैदान में एकपित होरर सीदियन सम ये प्रमान मन्त्री मार्चल युल्गोनन और उनने साथी श्री खुरूपेव का हादिक समि-नन्दन करते हुए 'रुस भारत मैत्री जिन्दावाद' के नारे रामाये और प्रपने सहान पड़ोधी देश के प्रति भारतीय जनता की सद्भावनाओं का परिचय दिया।

इस एतिहासिन आयोजन भी घट भूमि भी देहली नगरपालिका में एति-हासिक ही बना रखी थी। जो मच बनाया गया था यह सारताल मदिर ना एक मुनदनमूना था और उसी प्रकार का प्रदेश हार को शापी ने बौद्ध स्तृप का ज्यो था त्या नगना था।

स्रीर रोतमी <sup>1</sup> रोकनी के लिये तो यो कहना चाहिए कि इस दिन दिल्ली में जैमी रोजनी नी गई पैसी १५ धगस्त १६४७ को भी नही की गई थी। र दिल्ली ना पुराना हटा बार तुर्कमान गेट खाब दूल्टा दिखाई देता या। क्षमता था अपने सम्मानीय प्रतिषियों के स्वामजायें देहसी नगरसालिका ने एक् नवा ही बार बनवाया है जो रातन बच्चों से बचा है और यही दक्षा दिखागज के देहती दरवाजें की थों। पेटों के परो-पत्तों पर बच्च बमाने की चेष्टा नी गई, भी। इस तरह सोवियद नेवाधी वा मारतीय अनता ने स्वागत दिया था।

रामतीला प्रावण्ड भी समा में जिसमें साल लाल से अविक ममुप्प उपस्थित ये पहिल नेहरू ने अपने सम्मानीय विविधयों का स्वागत करते हुए अपने भाषण में कहा:—

'जब में को बियत यूनियन में या, यहाँ के नेताओं से और माम लोगों से मिला था। उन्होंने कार्य विचार हमारे सामने और हमने उनके सामने रखें थे। म्या उनके से मायर सीम हमारे यहाँ मार्य है। यह कोई पन्य नेतास मार्य यहाँ मार्य है। यह कोई पन्य नेतास मार्य है सो मार्य हमारे पह है सो मिलान मारे उनका पहिंचानना। स्थितिये स्त तरह के मिला मा महुत बया एतिहासिक महुत्व होता है। मार्य भोग मार्य एन एतिहासिक मनसर पर बैठे हैं, जिसके नतीजे हुर तक जायेंगे, दिशी कीम के खिलाफ नहीं बरन् दिगाया के भले के लिये।'

हिमालय पहाड के वारे में माज तक लोग कहते हैं कि यह एक दीयार है जो

बहुत क्रेंची है। पिंडल नेहरू ने इस सम्बन्ध में कहा — 'लासकन्द सहर से उटकर चन्द घन्टो में उनका दिल्ली पहुँच जाना यह रिद्ध करता है कि क्रेंचे-क्रेंचे पहाडों के बावजद दनिया झब कितने पास-पास होती जा

करता है कि ऊर्च-ऊर्च यहावों के बावजूब बुनिया झब फितने पास-पास होती जा रही है। फिसी जमाने में हिमाजब पहाड एवं दोबार थी, भारत की सीमा पर बहुत जमदरक दीबार की। इससे जान भी होता था, और क्लार्ट के। पहसी भी। दिमाजय अब भी भीजूद है, यगर धव वह दोबार नहीं है, प्रम्य सो वह दूसरे देशों से सम्बन्ध और प्रेस बोठने में दीबार के बजाय एक सुरह नहीं बन जमागी। जो बोग हिमाजब के उत्त पार रहते हैं उनसे हमारी मिनता है, और यह दिन-दिन सजबूत होती जा रही है।

'......हमारे महान नेता महात्मा गावाँ ने भी हमें एक साथ मिनरर रहना सिखाया है। जो हमारा विरोधी हो उसकी ब्रोर भी हम मिनला का ही कुछ रस्सियां हैं जो सारे एशिया तन फीली हुई हैं । इस बाहूँ न का शीर्षक है--- 'रिस्सियां जो यसे बा फवा हैं ।'

यही एक बात कह देनी आवदयन समक पडती है, क्योनि विना उसे खताए उत्पर के भिन्न-भिन्न अलवारों ने उद्धवरण अपूरे रह जाएँगे। वया जब अमरीजा से हमने (भारत ने) बहायता ली थी तब वया शीवयत पत्नों में ऐसी गोई यात नहीं या? क्या अमेरिका के पत्रवार और सम्मादकों के गते तब साआप्रयमायी क्या इस पूरी तरह से फँस गया है कि यह उलेस जी आवाज में हो पुनारते हैं। पर हमें क्या ! हम भारतीय तो परम्मरागत साति के ही मार्ग पर मलनेपाते हैं, जित पर आज नेहरू, ज्यू देवन, मुस्मानिन, माओ एन लाई, हू और डीटी आदि स्रोत देवों के नेता चल रहे हैं, जो नवनिर्माण के लिए, राष्ट्री सी खुराहाती स्रोत कियाना के लिये शांति चाहते हैं।

#### स्वागत

१९ नदस्यर को देहलो के रामलीला प्राउण्ड में राजधानी की जनता की

भीर से सोवियत नेता श्री खु इनेव भीर बुल्गानिन का स्वागत किया गया।

राजधानी के इतिहास में यह एव आइच्यंजनन घटना थी जब नि सात , माठ लाख नागरिकों ने रामसीका मेंवान में एकत्रित होनर सोवियत सम के प्रधान मगत्री मार्चेल बूल्गानिन धोर उनके सामी श्री अहर्चेल ना हादिन अभिन्तन्तन गरे हे हुए 'रुस भारत मेंत्री जिन्दाबाद' के नारे सगाये धीर प्रपने महान पड़ीसी देश के प्रति आस्तीय जनता की सह्याननाओं का परिचय दिया।

इस एतिहासिक आयोजन नी प्रमु सुमि जी देहली नायरपालिना ने एति-हासिक ही बना रखी थी। जो मच बनीया गया था वह सारनाथ मदिर का एक मुन्दर नमूना था बीर जगी प्रनार का प्रदेश हार को साथी ने बौद स्नूप कर

भीर रोशनी ! रोशनी ने लिये तो यो नहना चाहिए नि इस दिन दिल्ली में जैसी रोशमी नी गई बैसी १४ अगस्त १६४७ को भी नहीं की गई थी ! जिल्ली का पुराना हुटा हार सुकैमान गेट मान दुव्हा दिखाई देता था ! लगता पा प्रपने सम्मानीय श्रविधियों के स्वागतायें देहली नगरपालिका ने एक् नया ही द्वार बनवाया है जो रपीन बस्बों से बना है जोर यही रक्ता दिरपागज के देहती दरवाजें की थे| । पेढों के पत्तो-यत्तों पर चल्व बमाने की चेटा की गई, थी। इस तरह सोधियत नेवाओं का भारतीय जनता ने स्वागत दिया था।

रामसीला बाउण्ड की समा में जिसमें सात लाख से छातिक मनुष्य उपस्थित पेपडित नेहरू ने सपने सम्मानीय घातिथियों का स्थागत करते हुए अपने भाषण मैं कहा:—

'जब में क्षोविषत सूनियन में था, वहाँ के नेताओं से और आम लोगों से मिसा था। उन्होंने क्षाने विचार हमारे सामने ग्री ह्यने उनके सामने रखें थे। मा उन उनके सामने रखें थे। मा उन उनके सो माने रखें थे। मा उनका के कार नेताओं का मिसना नहीं, महिल महुत गहरी और परिषक क्षी वार्तें है। इसका अर्थ है वो कीमों का मिलना सोर उनका पहिचानना। इसकिये इस तरह के मिलन का बहुत बड़ा एसिहासिक गहरू होता है। आप क्षोग आज एक एसिहासिक अवसर राय वैट है जिसने मती है हर तक आवेंगे, क्षित्रों कीम के खिलाफ नहीं वरन् हुतिया में मले के लिये।'

हिमालय पहाड के बारे में भाव तक लोग कहते हैं कि यह एक बीधार है जो बहुत केंबी हैं। पंडित नेहरू ने क्ष सम्बन्ध में कहा ---

'तासनन्य शहर से उडकर घन्ट घन्टो में वनका दिल्ली गहुँव जाना यह सिख फरता है कि ठींचै-जैंच पहाडो के वावजूद दुनिया अब किसने पास-पास होती जा रही है। किसी जानाने में हिमालय वहाड एक दीबार थी, बारत की सीमा पर बहुत जयरदस्त दीबार थी। इसते लाभ भी होता था, बोर क्लावट भी पटती थी। हिमालय अब भी मौजूद है, अगर अब वह दीबार नहीं है, अब तो वह इसरे देशों में सम्बन्ध और प्रेम जोडन में दीबार के बजाय एक मुहद नदी बन जाएगी। जो लोग हिमालय ने उस पार रहते हैं छनते हमारी मिनता है, और दह दिन-दिन मजबुत हांसी जा रही है।

'.....हमारे महान नेता महात्मा गाधी ने भी हम एक साथ मिलकर रहना सिखाया है। जो हमारा विरोधी हो उसभी श्रोर मी हम मिनता का ही ह्याय वडाते हैं, दिसी सब या दवान के पारतण सही, वरण सन्द्री नीमत से मित्रता में लिये हाथ वडाते हैं। साज की दुनिया में तो यह खिद्धान्त और भी सावस्त्रम है। यह तत्त्वाय की साज की दुनिया में तो यह खिद्धान्त और भी सावस्त्रम है। यह तत्त्वाय की साज है कि साति ना क्या दिन दिन सज्जून होता जा रहा है, पर अभी गाँठ हजारों वाकी है जिन्हें तोवाना है, पर हमारा वर्तान सदैन मित्रता का ही रहेण घोर धार्ति की सात्त्व में नीन भी गही है। हमें इस वात का प्रतिभाव है कि हमें पर सात्त्व नो हो हम से पर हो की पित्र हैं। हमें इस वात का सात्त्व में नीन कि सात्र हमारा का ही हाय वात्वाया। हमारा परोशी एक महान देश बीच है। जिससे हमारा समझौता हुआ है। हमते पांच वडे सव्य की सीन की नीन के पांच वडे एक्टर कहे सा सकते हैं। इसने पांच वडे सिदालों की घोपणा की है, जो विश्व शांति की नीन के पांच वडे एक्टर कहे सा सकते हैं। इसने पांच वडे एक्टर कहे आ सकते हैं। इसने पांच वडे एक्टर कहे सा सकते हैं। इसने पांच वडे एक्टर की साम होने हैं। वी विश्व सारिक की सहान देशों ने प्रचील की स्वीलार की स्वीलार प्रचारी प्रचार वार्ष प्रचार की सिद्धानों की स्वीलार कि सा सिद्धान सी स्वित्य सी स्वर की से सहान देश नी सा सिद्धानों की स्वीलार कि सा है।

' .......आज की बुनिया एक गढ़ी हुई दुनिया है। देश एक बूसरे में पास माते हैं दिचारों के साथ साथ हुएरी अस्य बातों में भी। सबके सामने एक ही मार्ग है, सीर वह कि 'हुनिया में वाति स्थापित रहे।' यदि चेच्छामें जारी रही तो निस्वय ही विश्व इस और आयगा।

सीबियत मेताओं की भारत थात्रा का उल्लेख करते हुए पहित जी ने कहा— 'इससे भारत भीर सीविमत यूनीयन का सम्बन्ध हु होगा । हुन उनसे तुजुर्वें से साम उठावेंगे, भीर इस से हमारे देश को निरुष्य ही लाभ पहुँचेगा । इसीसिये में बाहता हूँ कि ये अवसर उन बढ़े दिनों में गिना जाय जब हमने कूछ-

कुछ बडे-वडे कदम उठाये हैं।'

भाषण के अन्त में पडित जी ने जनता के साथ मिलकर 'रूप' भारत मैंनी

सायता के अन्त ने पाडत था ने जनता के साथ ।सलकर क्षेप भारत मना जिन्दावाद श्रीर ज्यहिन्द के नारे समात ।

देहनी की नगरपालिका के प्रयान श्री रामनिवास सम्रवाल ने अभिनन्दन पत्र पदा, जिसमें भारत भौर सोनियत के चालि प्रयत्नों का उत्त्वेश नरते हुए यह साता प्रकट भी गई थी कि विज्ञान, उद्योग भीर व्यापार के क्षेत्र में दोनो -रेतों ना सहयोग बदला जायेगा। दिल्ली के इतिहास पर प्रकाश डालते हुये चन्होने कहा-

'एक सम्बी अवधि की विदेशी सत्ता की मुक्ति के परवात् पात्र दिल्ही एक स्याभीन राष्ट्रकी राजवाती के रूप में पेदा हुई है। प्रथमी स्वतन्ता के इन स्राप्त वर्षों में हमने पूर्वी जीर पिर्चमी देशों के सर्वोच्च नेतायों एव विशिष्ट राज-नीतिज्ञों सहित स्रानेक अविष्ठित महानुमायों का स्वाप्त निया है। साज प्राप्त यहा स्वापत करते हुए हम स्राप्त स्वाप्त विशेष माम्यवान सममते हैं। इस प्रतन्तापुर्व स्ववार पर यहा एकन विशेष का जनसमुदाय हमारी भावनाथी का स्प है।

'बिहब इतिहास के इस कठिन भावा में हमारी सरबार एव जनता के निम-नए पर प्रापका यहाँ प्यारना सरक्त महत्व पूर्ण है। इससे भारत और सोवि-यत सभ के बीच मैंनी में बृद्धि होगी। हमारा पूर्ण विश्वास है कि ये मैंनी म केवल हमारे वोनों देवों के लिए सुभ है वरत इससे विश्वासि एव प्रस्तरांट्यें। सहिपोग बवाने में भी शहायता मिलेगी, लिसके सिए हमारे, हुदय ने हतना अधिक स्थान है। हमारी हस मैंनी, का लब्धे किसी बाय वस प्रश्वा जनता के भीतकूल नहीं है। भारता न प्रण्ने सामने केवल एकहो ब्येय भीर एकहो सेवा का प्रत एका है भीर वह है भरवेक देश के साथ मंगी गूर्ण सम्बन्ध स्थापित करान फिर बाहें नीति सम्बन्धी विचार विभिन्तता कैसी ही चयो नहीं। हमारा विश्वास है कि हमारी यह नीति खाति एन पारस्परिक मेनी स्थापित करने में सहायन रही है।

इस समय मार्शेल ब्लगानिन ने भी एक भाषण दिया ।

# बुल्गानिन का भाषण

मान्यवर प्रधान मन्त्री जी, नगर पासिका के अच्यक बीर भारत की धीरव पूर्ण राजधानी, अहितीय जगर दिल्ली के महानू प्रिय नागरियों । मुझे सर्व प्रधम इस मात की अमुमति दीजिय कि में अभिनी बीर से, अपने साथी श्री छु बैंच की भोर से भीर अपने अन्य साधियों की भीर से को हमारे साथ भारत की राज-मानी में आये हैं, भारत सरकार तथा भारत के प्रधान मन्त्री थी जवाहराता नेहरू के निमन्त्रसुष्ट में सिए इस्सारा प्रधट करूँ। धापने इसी निमन्त्रसुष्ट के परिनन्त्रसुष्ट में सिए इस्तारा नाम एगामस्तरूप हमें यहाँ धावर धापका महात देश देखते धौर यहाँ के दाशितिक तया कुशत लोगो से परिचय प्राप्त करने का सुध्यसर प्राप्त हुमा है। मुन्ते इत वात की भी धाजा दीजिए कि में धापके दारा [किए गए हादिव

सुक इत बात को आ आजा तालप कि न आपण हाथा हुन्छ पर हात्वर स्वागत के लिए धापनो धम्यवाद हूँ। धापने हमारा जो सम्मान व स्वागत विचा है हम उसमें महान भारतीय नागरिकों को क्षत के नागरिकों के प्रति सच्ची मंत्री की भावता देखते हैं। हम भापको तावा भापके द्वारा भारत के १५ करोड़ निवासियों को रूस की जनता की मोर से हार्डिक स्मा कामनाकार्य मोर उनगी

गुमैन्छायें प्रेपित करते हैं—उस रूसी जनता की जो भारत के निवासियों के प्रति गुभ प्रीर मि स्वार्थ मिमता के माब रखती हैं। हमारे देशों के मध्य पंत्री सन्वन्य बहुत पहले से ये जो झाज तक किसी भैद भाव या झापसी जनता के कारण यूं खले नहीं हुए हैं दुतना हो नहीं रूस की

महान भश्तूबर समाजवादी काति के परचार तो दोनो देशो के बीच मित्रता के यह भाव भीर भी श्रीधक बढे भीर विकसित हुए हैं १ 'कसी जनता ने जो सदियो के पुराने निर्देश पूर्ण थातावरण में मुक्त हुई

हारा हुनरे राष्ट्र पर भरवाचार के विरुद्ध रहे हैं।
हुमारे महान विचारक नेता और शिक्षक क्षेत्रिन ने समानता और भारतनिर्णय और प्रत्येक राज्य के स्वतन्त्र प्रसित्सक की घोषणा की भीर हमी घोषणा
पर रूस की वैदेशिक नीति के सिद्धान्त प्राथारित हैं। अब से भारत में एक सार्य-

भीम सत्ता का श्रादुर्भाष हुमा है, दोनो देखों के बीच भेत्रों के विकास के लिए भीर भी परिस्थितियों वन गई हैं। 'कोवियत सम भीर गणतन्त्र भारत, इस समय मुहद भाषार पर मपने

सम्बन्धों का निर्माण कर रहे हैं। पचतील के पाँच वय हैं जो एनदूसरे की राजकीय सीमा भीर सार्वभीमसत्ता का सम्मान, धनाकमरा, किसी भी वहाने से दूसरों के भातरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना—चाहे वह भाधिक हो या राजनीतक या आवंशवादी—समानता और आपती लाम एवं गांतिपूर्ण सहस्रस्तित्व पर आधारित है। सबसे प्रथम जनवादी चीन और मारत ने इन पांचों सिद्धान्तों की पोपएस की, लेकिन उन्हें सभी सभी शांति-श्रिय नोमों और राष्ट्रों का समर्थन मिला है और विभिन्न देशों में उसे कार्योन्वित भी किया गया है, जिससे माफी साम हाम है।

भारत सरकार ने सन्तरराष्ट्रीय तागब को कम करने और दाित की हक बनाने की दिया में काफी अपित की है। ऐसी दिवाद में जब कि कसी जनता में एक से सिक्क पश्वतरों पर निदेशी भाकमण कारियों ने हाथों में शहन केवर प्रपत्ती मात्सूमि की रक्षा की और जो इस बात की विवेधकर से जानते हैं कि युढ़ी से जनता को ध्रवस्थ कठिनाइयों होती हैं, कभी जनता प्रपत्ते दिव्ह की गहु-राइयों से भारत सरकार और भारत के निवासियों बास वांति स्थागना के लिए भिने परि प्रवर्णों की प्रसास करती है।

ब्यातरराष्ट्रीय क्षेत्र में, समूचे विश्व में शारित के महान और नेक संपर्य के निए हमारे देश कथे से कथे लगाकर खड़े डोवे हैं।

हमें इस बात से विश्लेष प्रमन्तता हुई है कि भारत और साथ ही। रूस भी, संदुक्तराष्ट्र क्षेप में जनवादी-बीन की प्रतिनिधित्व दिलाने मरीखे महस्वपूर्ण प्रस्त पर एक राय है।

भारत सरकार और भारत की जनता ने घपनी राष्ट्रीय धर्म व्यवस्था की विकित्तित करते के लिए जो कोश्रिक्त को है, विवेदस्य ने उद्योगों को विकत्तित करते के लिए जो कोश्रिक्त को है, विवेदस्य ने उद्योगों को विकत्तित करते के लिए जो कोश्रिक्त के उद्योग के वाद देखते। है। हमें सपने चट्टक्त के यह विकत्त्वत हो गया है कि वेदण यही मीति वास्त-विकत्ता पूर्ण स्वतत्त्रता ला सकती है, जिसने धर्म लिए स्वतत्र विकास मार्ग धरान निवाह है अबता आप सोगों को बाव ग्रुक्त करिताहकों का सामना धरान निवाह है अबतात्ता, आप सोगों को बाव ग्रुक्त करिताहकों का सामना धराना है कि नहमें पूर्ण विव्वस्त है कि दार्शीनक धरे परिवर्ग साराज्याती धर्म निविद्य स्था को प्राप्त करके रहेंगे। वसनी धरे हे, हम घोषीनिक संस्थानों विद्यालयों में घोर हम घारोग स्वेद के वसने को प्राप्त के उपयोग धादि के के ध्रतुमवों में घारकों सहोग से के धरुमवों में घारकों सहोग

म्राज भारत भीर रूस के बीच भ्राधिक सहयोग ने निकास के लिए परि-स्थितियाँ सर्वया श्रुकूल हैं जिनना लाभ इन समानता भीर भ्रापसी सहयोग के भ्राधार पर कर सनते हैं।

हमारे देशों के बीच में सम्बन्ध अब नाफी दूख हो गये हैं। आर्थिक क्षेत्र के असावा वे विज्ञान और संस्कृति क्षेत्र में भी काफी समीप था गये हैं और ये हुएँ का विषय है, क्योंनि आर्थान-प्रवान द्वारा और एक दूबरे नी संस्कृति के परिचय के हारा में ने और समीप आते हैं और समृद्धि आप्ता करते हैं। हम सदैव ही संस्कृति और क्लों के लेवी में विरुद्ध आराम-प्रवान के लिए उच्छा है।

भारत और रूस के सामाजिक तथा राजनीतिक डॉने सवर्थी भिन्त है, लेकिन हमारे लोगो की बहुत की बातें समान हैं। जिससे हमारी मैत्री दृढ होती है और वह त केवल रूस तथा भारत के लिए बरन समुचे बिस्स के लिए लाभप्रद है।

दोनो देशो भी जनता भी एक समानता यह है कि वे दोनो हो शानितांत्रय सौर परिधानी हैं और दोनों हो के लिए उपनिवेधवाद धीर वातिवाद में विचार विदेशों है। वे सक्तिय रूप से सार्तिक की स्थापना धीर उपकी सुरक्षा के लिए सबे हैं। वे सन्तरराष्ट्रीय मुस्ता, राष्ट्रीय एकता धीर सभी देशों के दीच झापसी सहतीन धीर मैंत्री के इच्छन हैं।

भारत ग्रीर रूस की जनता का सहयोग और उसकी मित्रता जिल्दाबाद। अयहिन्द।

#### ग्रागरेका ताज

भागरे के तालगहल को बिना देखे भक्ता हुनारे भाननीय भ्रतिथि कँसे रह सकते थे, वह २० नवस्वर को भागरा पहुँचे, जहाँ उत्तरप्रदेश को जनता ने उनका दिल लोकनर स्वागत किया। उत्तरप्रदेश के राज्यपाल औं कैं० एम० गुधी डा॰ सम्पूर्णानर्य तथा अन्य कई मन्त्री और भ्रागरे के प्रसिद्ध नागरिकों ने भी इस स्वागत सनारोह में भाग विद्या।

श्री एन॰ एस॰ खुक्चेन तथा मार्गल बुल्गानिन को यहाँ कई भे ट श्री गई, बदने में स्रतिथियों ने भी सोवियत सप की जनता की झोर से उन्ह मेंट ही । श्री एन० एम० च चुनेव ने यहाँ पर प्रपने स्वागत का उत्तर देते हुए कहा-'में सापको विश्वास दिला सकता हूँ कि हमारी जनता भारतीय जनता के प्रति मित्रता श्रीर सीक्षार्वपूर्ण भाज रखती है।

'धाप राष्ट्रीय भुक्ति तथा अपने देश के स्वतन्त्र शासन के भव्य पसन्तकाल में रह रहे हैं, पर भें आपको ये स्मरण कराना चाहता हूँ कि स्माधीनता एवं स्वतन्त्रता मेवत इमी शर्त पर सुदृढ रह सकती है कि धाप प्रपने उद्योगों का, विशेषकर पन्न निर्माण उद्योग का विकास कर सकें।'

उन्होंने कहा—'थें धापको प्रामशें देना नहीं चाहता, सोचता हैं कि झाप इन सब बातों को अच्छी तरह जानने हैं ।

'हमनै धमी-धमी थानव हस्तिषय की प्रित्तप्र प्वना-भव्य समापि देखी है। जब में यह फ़्तारत देख रहा या हो मेरे मन में दो भाव छठ रहे थे। पहला भाव मारत की महान जनता के लिए उनकी कसा संस्कृति एवं हस्त्रिक्षिप के लिए प्रमंता का था निनका विकास सदियों पूबं हुमा था। यह डमारत धापकी जनता के लिए गर्व भी यस्तु है।'

" दूतरे भाव के बारे में उन्होंने कहा— 'पर मेरे मन में एक धौर माब भी मा। मनायास मेरे मन में मामा कि निस मकार समाट और सावसाह मानव समकी परवाह नहीं करते थे, धौर के उसका कैसा अपथ्यय करते थे। शासित जनता के हापों डारा बनान ऐसी समाधियों का निर्माण कराने उन्होंने केवस प्रपत्न को गौरवान्यित करने के उद्देश्य से जनता की शक्ति एयं जीत साथमें का प्रप्रथम मात्र किया। और ठीक वसी समय लाखों लोग सुपानीहित हो काल कवलित हो रहे थे। यह है एक और सम्मत्ति तथा दूसरी और ररिक्रस का

बह बोले—'यदि मेरा मापण धाप्रातंगिक हो यया हो तो उसके लिए में दामा पाहता हूँ, लेकिन में धापको धपने भाव बताना चाहता था जो इस समाधि को देखते समय भेरे मनमें उठ रहे थे।'

धन्त में सभी को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा—'मैं मापनो पुनाहाती मोर मुख समृद्धि की कमना करता हूँ ।'

### नेहरू जी द्वारा दिया गया भोज

सम्माननीय प्रसिषियो को पण्डित बवाहरताल नेहरू ने भोज दिया, जिसमें लगमय समस्त नेन्द्रीय सरकार के मन्त्री, जसराट्यरीत, सबद के दोनो सबनो में सदस्य, कुछ प्रमुख प्रषिकारी भौर लब्ज प्रतिन्ध्यित नागरिक सम्मितित थे। इस गुम प्रवस्त पर सोवियत सब के प्रधान मन्त्री थी एन० ए० युल्गानिन ने एक भौपवारिक भाषाय दिया। जिसमें उन्होंने उपस्वित सन्त्रनो से प्रति ग्रुप-कामनाएँ प्रवट करते हुए वहा—

'हमारे देश तथा मारत के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध एक लानी भवधि से स्थापित है, भीर इस बीच हमारे होनो देशों की जनता ने एक-दूसरे को बढ़े सम्मान की हींट्र से देखा है। सोवियत सथा सारत की जनता ने अपने सुखमन मिवष्य के सबर्थ में सदेव एक-दूसरे की नैतिक सहायता प्राप्त की है। उनकी मैत्री एव सहनारिता इस समय और भी सुदृढ हो गई है, जब ये स्पष्ट हुमा कि सातित एव नामन जाति की खुशहाली के लिए होनेवाले सपर्य में भारत भीर सोवियन सप ने बहुत से पारस्परिक हित समान हैं।'

माननीय प्रधान मन्त्री ने दोनो देशों के सन्दन्धी को पचरील पर प्राथारित बताते हए यहा —

'सीनियत सप भारत के साथ तथा अन्य सान्तिप्रिय देशों के साथ जो इन पिद्यानों का उद्धीप कर चुके हैं या करने की इच्छुक हैं, ग्रंपने सबधों में इन पिद्यानों का प्रतरस पालन करता है।

'भारत धीर सीवियत वय शान्तिश्रय देश हैं। हमारी राजनीतिक धीर सामाजिक व्यवस्थाएँ भिन्न हैं और अपनी जनता की खुशहाली एव मुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए हमने सिमिन्न मार्ग चुने हैं। लेकिन भारत तथा सीवियत सच की जनता ने निष्ट 'खार्ति' सन्द समान रूप सेपिन है। खार्ति का वे इरादा हम सोगो को एक दूसरे के और भी निकट साता है, हम सोगो को एक जूट करता है, तथा जटिक सन्दर्शन्द्रीय समस्याक्षी को शातिषूर्ण रीति से हल करने '' लिए मार्ग कर्त्त को हमें समग्री बनाता है।' श्री तुल्तानिन ने अपने आपगु में शीतपुद के खिलाफ बोतते हुए कहा— 'हम हमेशा धीतगुद के खिलाफ रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि इसका पुतः भूत्रपात हो। हम पारमाणिक एवं चर्चन अस्मी की निषिद ठहराने, प्रचलित अस्मायस्थों में कभी करने, यूरोप में सामृहिक सुरक्षा-स्थल्या स्थापित करने तथा राज्यों के यीच सम्बद्ध बढ़ाने के लिए संपर्य करते रहेंगे।

'जहाँ तक जर्मन समस्या का सवान है, हवारी नीति वही है जो पहले मी स्वीर इसमें कीदे परिवर्तन नहीं हुमा है। इस समस्या का हल करने के लिए समम मीर मैंमें की घर्पशा है। हमारा विषयाय है कि इस महले का हल करने के लिए सबसे पहले जर्मन जनवा के ही क्यर इस बात को छोड़ देना चाहिए स्वीर हमारा काम इस विषय में उनको मस्य करना होना चाहिए।

ंप्रिया, में जहाँ राखों बने देश चीनी सोकगणतन्त्र, भारत प्रीर सीवियत संघ है, महान मिरवतेन हो। रहे हैं । विवन कांति के लिए यह बात अयम्त महत्वपूर्ण है कि इन सीनों देशों के सम्बन्ध शांतिपूर्ण सहयस्तित्व, भेनी एमं सहयोग के विद्यानों की ठीस नीन पर भागत हैं।

'भारतीय गणुतन्त्र का अन्तर्राष्ट्रीय महत्व वर्षे प्रति वर्षे वह रहा है। एशिया तथा अन्य देशों की संस्त्यामों के उत्तर विचार-विवर्श करने और उनका समाधान करने में भारत उत्तरोत्तर प्रथिकाधिक भाग के रहा है।

"यह सभी जानते हैं कि भारत की स्थाति न केवल इस बात से बढ रही है कि यह दुनिया के विशासतम देशों में एक है बरन् इस तस्य के कारए। कि जी भर भी टस से मस हए बिना दढतापूर्वक खाति का समर्थन कर रहा है।

'इस सम्बन्ध में हम एशियाई एवं अफीकी देशों के वाहुं ग सम्मेतन के आरी-महत्व की और संकेत फिए बिना नहीं रह सकते जिसने 'बाहुं य' वातावरण देवार फरने में योग दिया—ऐगा वातावरण जो एशिया और बफीका की जनता के भाग्य से सम्बद्ध समस्यामों का हन करने के काम को और भी भासान बना देता है।

'मारत के सक्रिय सहयोग से कुछ उनमन पूर्ण एतियाई समस्यामी का समा-घान किया जा चुका है। हमें पूर्ण विश्वास है कि मारत तथा भारत सरकार (२४६)

जिसके प्रधान हमारे मित्र थी नेहरू हैं इसी सक्रिय ढंग से भविष्य में भी एशिया

तथा मारे संसार में धान्ति की रक्षा करते रहेंगे। जन्होंने अपनी मारत यात्रा की सफलता के बारे में कहा - 'हमारा परका

विस्वास है कि हमारी भारत-यात्रा हमारे दोनों देशों के बीच मैत्री एवं सहयोग को भीर भी सहद बनाने के लक्ष्य में योगदान देगी। उन्होंने कहा--'सोवियत सरकार नये भारत के निर्माण में भारतीय-जनत की तया दार्रित के निर्भोक रौनाकी थी जवाहरलाल नेहरू की घौर भी प्रथिक

सफलता की शुभकामना करती है।

स्काउट मेला

२१ नवम्बर रातृ १६ १६ को देहती प्रान्ते के स्काउडी के मेले में थी एन.

एस. खुइचेब ने एक भाषण में कहा---······भै भाप लोगों से एक भौर बात कहना चाहता है कि स्कास्ट दल

नेता ने अपने भाषग्र के दौरान में यहाँ धाने के लिए हमें धन्यवाद दिया 🛚 सेकिन में कहूँगा कि हमारी यह यात्रा केवल शिष्टाचार की ही चौतक नहीं।

वरत एक आवश्यकता है। दोनी देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की सुद बनाना हमारे लिए जरूरी है।"

सोवियत भारत नित्रता के सम्बन्ध में उन्होंने बताया -- 'स्वतन्त्र नीति । भनुसरण करते हुए श्री नेहरू के नेतरव में भाषकी सरकार ने सोवियत संघ साय सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वाधिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किए हैं। ये सम्बन

विषय-शांति की सुद्द बनाने एवं उदांत्त सहय के संयुक्त संघर्ष पर मुख्यत: बाघ रित हैं।

'अतएव हमारी मैत्री दृढतम शाचार पर कायम है, धीर इसका विका

सफलतापूर्वक होगा ।"

पंच वर्षीय योजना के बारे में उन्होंने कहा—'हम झापकी हर सफलता ऊपर हुए प्रकट करते हैं। अब आपने द्वितीय पंचवर्षीय यीजना की रूपरेर तैयार करना शुरू किया है, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है । इसके दो पहलू है कृपि की उन्तति तथा उद्योग का सुद्दीकरण और विकास।

कृपि की जलति किए बिना बोधोगिक विकास की योजना को सफलता पूर्वम कार्यागित करना धारमभव है। कल-कारखाने खड़े करने के लिए भोजन यहन तथा जीवन-धारण के बन्य समरत साथनों का होना धानदवक है। भारत एक ऐता देश है जहाँ की जनसंख्या बिपूल है और दश्में सन्देह नहीं कि साथ वदायों तथा जीवनीययोगी प्राथमिक वस्तुओं की ,मौग यर्ष प्रतिवर्ष निरन्तर बहुनी जायगी।

'विकिन हुसरी भीर भौषोगिक विकास के विना कृषि की जनति करने की समस्या को सफलतापूर्वक हल करना सस्याव है। उद्योग भीर हिंदि के विकास से लिए पंत्र-निकास को तिया पंत्र-निकास के लिए पंत्र-निकास के लिए पंत्र-निकास के लिए प्रांत के लिए पंत्र-निकास के लिए प्रांत के लिए पंत्र-निकास के लिए प्रांत के लिए प्रा

'मपनी द्वितीय यंश्वपींय योजना के सन्दर आप प्रपने उर्थागों का विकास करना चाहते हैं, यह बहुत ही महत्त्रणों बात है। इस सोवियत मेंग के लोग प्राण्णे मद्रुभव से जानते हैं कि बीद्योगिक विकास का सभी दृष्टियों से मारी महत्व है। इस सम्बन्ध में यह बाद रखना विद्येपक्ष में महत्वपूर्ण है कि प्राप्त की हुई स्व-तत्रका को कायम रखना एवं उत्तकी रखा करनी बस्तरी है। देसकी पूर्ण स्वतन्त्रता केलिए परिस्थितियों तैयार करने के बास्त्र भावस्थक उद्योगों के रूप में दृढ़ पाधार तैयार करना और उस पर निर्भर रहना उक्तरी है।

हमारे देश को और भी समृद्धिशासी बनाने के बारे में भपनी भपूत्य ससाह देते हुए उन्होंने कहा--

भाग मारिमक दृष्टि से सम्पन्न हैं और यह चीज समस्य पूजीयों से कहीं मिषक मूल्यवान है, भीर पदि भाषकी जानता की समृद्धि एवं पर्यपूर्ण मारमा राष्ट्रीय सर्यवन्त्र के विकास के लिए भपने उद्योग पर निर्मरकरे तो भाषका देश श्रीर भी श्रधिक सभृढिवाली हो जागवा।"

#### भारतीय संसद में

सम्मानीय ब्रतिषि श्री धुल्लानिन धीर श्री खुश्चेच ने भारतीय ससद के दोनों सदनों के सामने ब्रह्मच्यु महत्वपूर्ण भाषण दिये, जिनके प्रस्थ भाग ये हैं --

## एन ए बल्गानिन

में यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि रम्मलीला मैदान में लाखों की संख्या में जन समूद को देख जो हमारे अभिनन्दन के लिए वहाँ उपस्थित ये हम म्रायन्त गदाद हो गये। जिस निष्ठा से जनता ने अपने उहाम भावों को एक स्वर से अन्य क्रिया है उसे देखनार हमें दुउ दिक्सा हो गया है कि भारत की जनता मोबियत जनता की उच्ची एवं निस्वार्थ कि निष्ठार की जनता प्रायन कि सम्बन्ध के स्वर्थ के सिक्त स्वर्थ के स्वर्थ कि मारत की जनता मान स्वर्थ के निष्ठा स्वर्थ के सिक्त सिक्त स्वर्थ के सिक्त सिक्

\*\*\*\* स्वारे देशों की जनता के सम्बन्ध तथा उनकी पारस्परिक सद्भावता कस की महान् प्रस्तूपर समाजवादी कार्ति की विजय से बाद धीर स्वाह द तक बुद हूँ । हमारी कार्ति ने समानता और प्रास्प निर्णय के जिन सिद्धान्तों की भीपणा की थी उनका अन्य देशों में व्यापक एप से स्वागत किया गया, इन देशों में प्रारत भी सिन्धित था। नपन्यर १९९० में पहले भारतीय प्रतिनिधि महत्व का स्तिवित्त करा में सागमन, जिल प्रतिनिधि महत्व से दों, आई लीनन मिले भी सुद्ध वात का प्रमाण था कि उस समय तमारे देश में होनेवासी पटनायों के

प्रति भारतीय जनता को कितनी गहरो दिलचस्पी थी। सोवियत जनता ने भारतीय साहित्य के प्रति भी बहुत दिलचस्पी दिखलाई है। रथीन्द्रनाथ टैगोर को प्रतिभाशाली रथनाएँ जोहमारे देश में कई बार प्रका-

है। रवीन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिभाशाली रचनाएँ जी हमारे देश में नई बार प्रका-तित की जा चुकी हैं, जब अलग से एक सम्पूर्ण संस्कररण के रूप में प्रकाशित की जा रही है। सोनियत सथ की विज्ञान अकारमी ने महानू भारतीय काँव तुल-सेता की रचनाएँ प्रकाशित नी हैं, प्रेमचन्द की प्रमुख लेखन तथा कई सम् लेखनों की रचनाक्यों का मनुबाद किया गया हैतथा जन्हें प्रकाशित किया है। तथा पूछी नेहरू की स्हक भारता. की स्होद भी स्ट्रीगे में प्रकाशित में गर्द, 'राक्ष पुस्तक से सोवियत पाठको को झापके देश के बारे में अनेक नयी रोचक दानों मालूम हुई

इस समय भारत तथा सीवियत सच के सहयोग का स्वरूप सवीगीए। है। सारहातिक सम्बन्धों के बतिरिक्त यह तहयोग आर्थिक येथ में और साति की शुनिश्चित बनाने सद्य अन्तरराष्ट्रीय तनातनी को कम करने वी समस्याओं के सम्बन्धा में भी पाया जाता है।

द्याति को सुन्द बनाने के ब्येय के लिए भारत ने जा योग दिया है सोवियत सम उसका बदा आदर करता है। मारत, बीनी सोक गणुतन्त्र तथा सोवियत सम से समुक्त प्रयासी के फलस्व बन्ध कोटिया में पुढ़ विशामसि पर हस्ताशर हुए और हिन्द चीन में पुढ़ की ज्याला ठंडी पड़ी। आरत चीन लोक गणतन्त्र को स्युक्तराष्ट्र सम में उसका व्यामीचित स्थान देने की सक्रिय रूप से पैर्रेश करता है। भारत सरकार तैवान की समस्या को चीनी सोक्ग्गणतन्त्र में राष्ट्रीय हितो तथा व्यामीचित क्रांकिंगरों को ब्यान में रखते हुए साविपूर्ण उन से हल करते विश्व से हैं।

धाक्रमराकारी सीनक गुडबरियाँ बनाने को नीति के खिलाफ भीर धापू-हिक घाति की रक्षा के लिए भारतीय सरकार के प्रथमों के प्रति धौर धन्तर-राष्ट्रीय समस्याओं के हुए करने के साधन को रूप में समक्रीते के तरीने के प्रति सीवियत सय की जनता गुकरा सम्मान करती है।

सोवियत सप की वैदेशिक भीवि राष्ट्री के बीच वाति तथा मित्रता की नीति है, वह साति के लिए भीर युद्ध के विकाफ तथा दूसरे राज्यों के अन्दरनी मामलों में बिदेशी हस्तवेष के विसाफ सक्रिय तथा विरन्तर सपर्य की कीति है।

सोवियत संघ का कहना है कि निश्वी भी प्रकार का शाक्ष्मण जनता थी सारमा भीर सम्मान पर प्रहार होता है और उनने फलस्वरूप विदुन भीतिक सम्बद्ध भीर अस्त्य मनुष्यों का नाग होता है। जो दुनिया यो सबने प्रियतम वस्तु है।

हमें इत बात पर सेद है कि निक्स्तीकरण भीर भाजुबिक तथा हाइड्रोजन स्वो पर रोक-स्वाने के प्रक्ष की गुरुषी को मुलकाने के सम्बन्ध में हुमारे प्रयत्नो को ध्रमी तक सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। वास्तव में समुक्तराज्य ध्रमरीका, इनलेड तथा फारा उन सुकाबों से मुकर गये हैं जो उन्होंने स्वय इस वर्ष के धाररूम में रखे थे।

सीविषत सरकार सैनिक ग्रुट बनाने की नीति के विरुद्ध है और जो ग्रुट बनाए जा चुके हैं उन्हें भग कर देने के पक्ष में हैं।

हमारी राय में वर्तमानकाल में आधिक भीर सास्क्रितिक साथ ही वैज्ञानिक भीर प्राविधिक प्रवुक्तभाग के ही त्री से सीतियत भारतीय सहयोग की बढ़ाने की पूरी-पूरी सम्प्रावनाएँ हैं। हम धापके साध बयाने आधिक और वैज्ञानिक लक्षुनवी का भारता-प्रदान करने के लिए प्रन्तुत हैं। यह हमारी जनता की इच्छाभी और

# एन० एस०ं ख्रुश्चेव

माकाकाओं के धनुरूप ही है।

हमारे बेशी की जनता की निजता कई बाताज्यितों से विकसित होती आई है और यह कभी सपर्यों और शतत फहामियों से क्युरित नहीं हुई है। 'भारत अनेक सरियों से एक बीपनिवेसक देश की स्थिति में रह चुका है। सापके सारवर्यजनक देश ने जिसको चपनिवेसकारियों ने पददक्तित कर दिया

इस संसद भवन के ग्रम्यद के नीचे में वे कहे बिना नहीं पह सकता कि

या मानव जाति के सास्कृतिक इतिहास में महान योगदान दिया है। हमारे दुढिमान दिक्षक बी० झाई० सेनिन ने १६२६ में निक्षा था कि रूस, मारत, तीन तथा कम्य देस जहां दुनियाँ की सायादी का विपूल पहुमत रहता है अपने मक सवर्ष में स्वाधारण जेस से स्वतीण हो रहे हैं। मीर उन्होंने इस

है अपने मुक्त समर्प में असाधारण नेग से अवतीर्थ हो रहे हैं। और उन्होंने इस समर्प के सफल गरिखास के नियम में अविष्यंनाणी भी की थी। सच्चे अयं में भविष्यवार्यी जैसे इन अन्दों की पूर्ण गरिषृष्टि जीवन के अनुभवें हारा हो सुकी है। भी की महान अनता ने अयार सिन्दानिक विजय प्रास्त की है और सफ-

. चीन मी महान जनता ने घपार एतिहाधिक विजय प्राप्त की है और सफ-नतापूर्वक घपने स्वतन्त्र नृतन जीवन का निर्माण कर रही है। भारत की यहान जनता की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का स्वागृत समस्त प्रयतिशील मानव जाति ने किया है। हिन्देशिया, वर्मा तथा प्रन्य देशों की जनता ने विदेशी आधिपत्य के खुए को उतार फेंका है।

टिकाऊ तथा स्थायी ज्ञान्ति रखते के लिए भारतीय जनता की आवश्वाचा को सोवियत जनता प्रच्छी तरह समकती है, क्योंकि इन कार्यों का सम्यादन एकमान भाग्ति की परिस्थितियों के मृत्युर ही हो सकता है।

हर देश की जनता को अपने मामलो में दूसरे राज्यो द्वारा विना किसी इस्सक्षेप के अपने दण से जीवन विसाने का अधिकार है।

दूतर देशों में साम्बवाद के सिडान्तों का निर्मात करने का शारोप हुम पर बतांग्या जाता है। हमारे बारे में बीर भी बहुत ही वाहियात बातें कही जाती हैं। दबाये हुए राष्ट्र जब भी विदेशों उत्पोदिनों के खुए को खता, फैंकने का मुम्मीस करते हैं तो कहा जाता है कि यह सम्माकों के इसारे पर हो रहा है।

समाजवाद के अपने चुने हुए योग पर चलते हुए सीवियत जनता में अपने विकास में भारी सफलतार प्राप्त की हैं। लेकिन समाज के पुनीनमारा सम्बन्धी सिकासों को स्वीकार नरने में लिए न हमने कभी किसी मो बाध्य किया और न नर रहे हैं।

इस बात पर भारवर्ष हो सकता है कि शीवियत सव के बारे में कोन मह जात-करिय गढ़ रहा है ? ये शतिकियानारी हरके हैं जो जनता को मातिनत करने तथा गुढ़ उनर पैदा करने में लिए इन नृरक्षापूर्ण जनगठनत कहानियो गा प्रमोग कर रहे हैं।

वे चाहते हैं कि हुनारे देश के बारे में जनना को जानकारों न बड़े, बवाँकि मोदियत समाजवादों कारतन्त्र स व सम्मन्धी सक्बाई प्रतिष्वश्वादी शक्तिमें के लिए, ज्यानिकेशवादियों के लिए तथा जनके लिए जो मानव हारा मानव के सोपए यो स्वादी बनाने ≅ उद्देश से एक राष्ट्र द्वारा दूसरे के उत्पोडन को कायम रुजना चाहते हूं मीता तिह्न होती है।

सोवियत सम एक बंखक बहुजानीय राज्य है, जिसमें सोलह समान मिवनार प्राप्त जनतन्त्र हैं भीर जिनका जपना विश्वसित राष्ट्रीय समेतन्त्र और प्रपना ही मौतिन जातीय सस्कृति है। हमारे देश में जाति और नस्त वे मैदमाव विना ( २९२ ) समी नागरिको की पूर्ण समानता ने सिद्धान्त का कठोरतापूर्वक पातन किया जाता है। प्रस्पक्ष तथा प्रप्रत्यक्ष रूप में श्रीधवारों पर विसी तरह वा नियन्तरा, जाति

या नस्त के घाघार पर नागरियों के लिए प्रत्यक्षप्रया घप्रत्यक्ष रूप में विशेष मुविधाओं का सबीजन कानून द्वारा रडब अपराध है। हमारे देश की सभी णातियों एक मुक्ती परिवार के मुस्तस्यों को तरह रहती हैं। हमारे देश में सबने बाली जातियों की मैंबी सोवियत राज्य की शक्ति के महान सोतों में एक है। 'सारी दुनिया ग्रव मानतों हैं कि सम्हाति के विकास में हमारे देश ने महान

प्रगति की है। घरत्वर क्रान्ति से पूर्व जारकाक्षीन रूस की ७६ प्रतिसद मावादी निरक्षर पी, सेकिन द्विसीय महायुद्ध के पहले ही हमारे देस में निरक्षरता का प्राय उपमुक्त ही जुका था। वास्तव में हमारा देश सभी स्वर्ग नहीं हैं। मानी कई किमयी हमारे यहाँ है, सेकिन द्वमें उनका मास है और हम उन्हें दूर करने के लिए मरसक प्रयत्न

यह ठीक है कि सोवियत सय नी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में विभिन्न प्रकार भी मन गडन्त बातें फैनाई जाती हैं। और यह इसलिए कुछ अजीव भी नहीं हैं, क्योंकि हमारी पार्टी मेहनतक्दा जनता के विशाल समृद्द को एक ऐसे विस्कृत नवीन कम्युनिस्ट समाज के निर्माण के लिए समिटत और एक खूट कर रही है,

भारते हैं।

जो पुराने पूजीवादी समाज से बुनियादी तीर पर शिन्न है। महान प्रवनूतर समाजवादी क्षांति ने मानवता के लिए नये सुन का द्वार जनुबत किया । थी जवाहरलाल नेहक ने व्यपनी पुस्तक भारत की खोज मैं

लिखा है। 'सोजियत ज्ञाति ने मानव समाज को बहुत आगे बढाया है और एक एसी

ज्योति जगाई है जिसे बुक्ताना असम्भव है। 'इस क्रांति ने एक ऐसी नयी सम्पदा की नीव डाली है जिसकी दिशा में

'इस क्यात न एक एसा नया सम्पदा का नाव डाला ह जिसका दिया म सम्भवत सारी दुनिया आगे बढेगी।'

सोवियत देश के जहां की जनता धपने थम का उपभोग करती है, प्रस्तित्व से ही डरने के नारण, शनुभो ने हमारे देश पर हिटलरी फासिस्म रूसी एक पागल कुता छोड दिया । यह सर्वे विदित है कि उस बाकमण का क्या घम्त हुमा । नारसीवाद मुक्त मानवता के प्रति भयानक श्रमिपाप-कुबल दिया गयां घोर हिट-सर न जाने कब का सङ-गल चुका ।

हम देवों के बीच ब्यापारिक सम्बन्धों और सास्कृतिक सम्बन्धों के विकास का समर्थन करते हैं। ब्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में तनाव की कम बरने की दिशा में सीवियत संग्र द्वारा किए गये प्रयत्न ससार में सर्व विदित हैं। हम शाहित के, राज्यों के सातिपूर्ण सह-धरिस्तव के, उनका झासरिक दौचा चाहे जैसा मी हो, हामी हैं। हमारे राज्य की वैदेशिक नीति द्वारा अपनाए गए सभी मार्ग इस बात का समहन्द प्रमाण हैं।

इसरे महायुद्ध के बाद प्रतिक्रियाणांदी क्षेत्र हमें प्रशुवन से दराना चाहते थे, इसें प्रयोगता में रलना चाहते थे। परलु यह सर्विविदित है कि उत्तवना कोई भी पिराप्तान मही निकता। के विवाद के तानिकों ने अधुवादित प्राप्त र रही को र हस्य पान तिया है। कुछ युद्ध रत विदेशी राजनीतियों की झालमक योजनात्रों को पर करने में विवेद हमें अधु और उद्धान बम बनाने पर विवेद हो जाता पढ़ा है। पर इस सरक का निर्माण कर देने के बाद तुरन्त ही हमते ये पोपमा की ह इसका कभी अयोग नहीं किया जाएगा। बोवियत स्पर्त ने अध्याति से सामित पूर्ण विकास में उपयोग करने का पहला उदाहरण सामवे रखा। हमने प्रणु पीर चड़का सहसें के प्रयोग करने का पहला उदाहरण सामवे रखा। हमने प्रणु पीर चड़का सहसें के प्रयोग करने का पहला उदाहरण सामवे रखा। हमने प्रणु पीर चड़का सहसें के प्रयोग करने का पहला उदाहरण सामवे रखा। हमने प्रणु पीर चड़का सहसें के प्रयोग करने का पहला उदाहरण सामवे रखा। हमने प्रणु पीर चड़का सहसें के प्रयोग करने का पहला चढ़ता हम स्पर्ण सहसें स्वयं में प्रस्ताम अस्तुत किए हैं प्रौर ऐसे प्रस्ताव भी रखें है कि सरकार स्वयं नहीं करेंगी।

शांति के प्रयासों को लब्द करने के लिये प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ सब मुद्ध कर रही हैं। सेकिन हमें विश्वास है कि ओत जनता भीर उन्हीं लीगों को उप-कब्प होगी जो शांति के लिए प्रयत्नशीस है, क्योंकि देशों में शांति समूची मान-वता का स्वस्त है। हमें प्रसन्तता है कि इत ध्येय में भारत जैसा अध्या मिम हमें भानते हैं।

सोवियत जनता, साथ ही अन्य देशी की जनता भारतीय जनता भारतीय सरनार के साति के लिए किए जानेवाले सपूर्ण के ध्येय में क्ये युद्ध की पमकी ( ( ( ( )

के विरुद्ध दिथे महान योग की बहुत प्रश्नसा करती है। भारत ने सिक्रंग रूप से कीरिया थीर हिंदणीन में युद्धवन्धी का समर्थन किया। उन प्रदक्ती के बावजूद जो उत्तरम की आ रही हैं भारत कीरिया व हिन्दबीन में युद्ध विराम की धर्वी के पालन पर नियन्त्रम् सम्बन्धी अपने कठिन थीर उद्दात अन्तर्राष्ट्रीम उत्तर-सामिश्नो की पूरा किए जा रहा है।

सीवियत जनता को समुद्रतम भारतीय संस्कृति में, जिसका सदियो पुरामा इतिहास है, बडी दिलचरमी है। मारतीय संसक्ति में, जिसका सदियो पुरामा इतिहास है, बडी दिलचरमी है। मारतीय संसक के घनुबार रूसी आपा में किए मये हैं। महान भारतीय संसक धीर समानवेची रवीन्द्रमाय ठाकुर की रचनाएँ हमारे देव में बहुत लोक प्रता है। आवृतिक लेसको की पुरामों हमारे देश में बार-बार दिलचरमी से पढी जातो है। सोवियत राज्य के प्रसित्तनकाल में मारतीय नारत-साहित्य का फलावान २० लाख प्रतिको से धिषक हो चुका है। महात्या नायी जो धापक देश को धीर घारत की महात जनता को जानते थे धीर जिन्होंने भागके इतिहास में एक मुख्य भूमिका का निवृद्धि किया है उनकी रच-नाएं भी खती में स्वृतित हो चुकी है, उन्लेखनीय राजनेता धीर राजनीतिज भारत के प्रधानकनी श्री जवाहरताल नेहक की 'भारत की खोज' का प्रकाशन बहुत वडी स्था मिन विया में किया गया।'

## पंजाब में

सोवियत सम के प्रधान मन्त्री श्री एस० ए० बुल्गानिन और एस० एस० ब्यूचिव ने हुमारे यहाँ का पाखडा बाँच देखा और विद्युत बसाने भी मगीनरी भी, जिसे देखकर दोनो सोवियत नेता प्रसन्त हुए और भावी-मारत के लिए मगज-समना प्रवट की।

२२ नवाचर की पत्राव के राज्यपाल द्वारा एक भोज दिया गया, जिसमें एत० एत० खुन्चेव ने कहा—हृष्यं शाविषुणं निर्माण सम्बन्धी भयने भन्नुभव में आपको सिम्मितित करने के लिए तैयार हैं, पर कुछ समाचार पत्र उत लोगो के विचार व्यक्त करते हुए जो हमारे भारत धाते से खीके है भव ये लिस रहे हैं नि स्व स्थेप और गुल्गानिन भूते व्यक्ति हैं, वे शाविभिक्त सहायता देने के वायदों से भारतीय जनता को ठग सकते हिंकीर भारतीय जनता का उनसे सपेत रहना भच्छा है।'

जन्होंने कहा— प्लेबिन जन लोगों से जो ये बार्च विज्ञते हैं हमारा कहना है— 'क्या ग्राप भारत के साथ मंत्री स्थापित करने में हमें यूनीतो देते हैं ?" हम बह जुनीतों स्थीकार करते हैं ! हम बहां क्या खेकर आए हैं ? हम प्रापके यहां खुले हृदय से घोर निर्हापूर्ण हराये लेकर भाए हैं ! हम भापसे कहते हैं, आप कल कारखानों का निर्माण करना चाहते हैं, हमें इस बात की खुरी है। गायद , आपका जुनान पर्याच नहीं है ! आप हम से कहिए, हम आपकी सहायता करों । बाप विज्ञलीयरों का निर्माण करना चाहते हैं ? यदि इस बनाम का पाएको प्रावश्यक प्रम्याच न हो चीर यदि आप प्राविधिक सहायता चाहते,हैं तो हमसे मार्गे हम झागडी सहाता करते हैं । कृपसा नेजिए। '

उन्होंने पुद करानेबाने लोगों को सक्ष्य करके कहा— जो तलवार लेकर हमसे लड़ने ब्राएग, खकका नाख तलवार के द्वारा ही होगा। हम प्रभी भी इस विद्वाल का प्रदुष्टरण करते हैं। फ्रांतियियों का हम स्वागत करते हैं, उनसे प्रच्छी तरह मिलते मेंदेते हैं। लेकिन यदि कोई तलवार लेकर एक धनु के रूप में हमारे यहाँ प्राना चाहता है तो उसको याद रखना चाहिए जो हाल हिटलर का हुमा यहाँ उसका भी होगा।

मुद्ध के प्रति प्रपनी मनोभावना प्रकट करते उन्होंने कहा—'हम चाहते हूं हमें कभी भी प्रपने वनों और गोलों का प्रयोग नहीं करना पड़े। हम ट्रेनडर बनाना भीर प्रम्य उपयोगी चीजें बनाना ध्रीक पहन्य करते हैं। लेकिन यदि हस निस्तरण होते दो हमारा प्या हाल होता? उब निश्चय ही दुस्मन हुमारी योटी बोटी काट लेते भीर हमारी पोते-पर-योते कहते—'एक महान लेकिन या जो जनता के हितों को प्रच्छी तरह समझता था। उद्यो के नेतृत्य में सौतियत सासन की स्थापना हुई थी, थीर सौतियत राज्य का निर्माण हुमा, लेकिन उसके उद्यराधिकारी इस राज्य की स्वाचीनता एवं स्थतन्त्रता की रखा कर सकते में प्रसाय देहे। हुम एक पवित्व बरतु की तरह स्वतन्त्रता की रखा कर रहे हैं जिससे ऐसा कभी न हो। इस तर्क को कभी अवहेलना नहीं की जा सकती। ग्रत ग्राप भी उस चीज की रक्षा करें जिसको ग्रापने कठिन सधर्प के बाद प्राप्त किया है।'

#### बम्बई में

बम्बई में सोवियत नेतायों का अत्यन्त शानदार स्वागत हुआ धौर बम्बई नगर को सर्वेव से मारत का धौरवक्षाची नगर रहा है उसने दिखा दिया कि हम प्रापत में बाहे कैसे ही रहे, मगर मित्र या दुश्मन के लिए सब एक साम होते हैं। मित्र ना स्वागत करने में हम एक हैं और शत्रु का प्रुकाविया करने में भी एक हैं।

रपर हा कि स्तरण रखने की वात है बम्बई में सोवियत नेताओं के आगमन से दो विन पूर्व ही भारी गडवडी भाषाबार प्रान्त बनाने के सिलसिले में हुई थी मगर जब सोवियत गता वहा पहुँचे तो सारा बम्बई उनके वर्धनों के लिए सब्बी पर निकल काया। बम्बई नगर के नेयर की सहस्त्री ने उन पर सब्बे मोतिमों की बर्दा की।

बम्बई के नागरिको की क्षोर से उनके स्वागत के निमित्त जो सभा की गई उसमें बोलते हुए श्री ख स्वेव ने कहा--

'मारत की जनता के साथ मैतीपूर्ण साक्षारकारी के दौरान में इन दिनो हमारे हृदय में जो प्रेमपूर्ण मावनाएँ उठ रही है, उन्ह शक्दो द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता।'

वम्बई राज्य के मुख्य मन्त्री मुरारजी देखाई द्वारा झायोजित स्यागत समा-रोह में सोनियत सघ के श्रवान मन्त्री श्री ए ७० ए० बुल्यानिय ने कहा----

'सारी दुनिया नी जनता जाति चाहुती है। सभी देशों को जनता प्रमागत पीढ़ी के लिए एक जातिपूर्ण व सुखी जीवन प्राप्त करने का सकत्य कर चुकी है। लेकिन इस समय हम सब देशों की जनता की समस्याओं के बारे में बात न चरके चेवल उन समस्यओं की बात करें जो हमारे दोनों देशों की जनता के— महान मारतीय जनता और महान् सोवियत जनता के सामने हैं। आइये प्राज हम कह—

## ह्मारे देशो की जनता की दृढ मैत्री अमर हो।

#### वंगलीर में

बारकोर के नागरिको हारा किए गये स्वायत समारोह में एम॰ एम॰ ष्ट्राक्ष ने पूर्वीपति देशों से ध्रमनी स्थानता बदलाते हुए कहा----'हुम इस बात पर यहा कर राक्ते हैं नि किसने यहाँ ध्रिक बुतिवादी, ध्रिक इनीनियर हूँ--सीवियत सप में या किसी पू जीवादी राज्य में ?'

पू जीवादी राज्यों के गाली गलीच के गलव प्रचार को बरहोने किस प्रकार प्रहुण िरवा हसके सारव्य में उन्होंने कहा— 'जो माड़ी लिखो, जो मर्जी हो कहो— हुएसा सुनाम को ननिकत नहीं कर तकती। मैं श्रापको धपनी एक रसी लीकोत्तिक ततताता हूँ— कुटो में कित रहते हैं, पर कारवाँ चला जाता है, हवा सनस्ताती रहती है पर आवमी चला जाता है। हमभी अपने मार्ग पर चल रहे हैं, एक ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं, एक ऐसे मार्ग पर जिस पर, मानव जाति ने सभी तक प्रपने चरण नहीं रखे हैं— समाजवादी निर्माण का मार्ग । हमारा देश समस्त मानव जाति ने गुली भविष्य के लिए पश-प्रशास कर रहा है ।'

भारत को सहयोग देने के सम्बन्ध में उन्होंने कहा-

'हम नहते हैं सन्मय है हमारे शहुमय में से कुछ आपके लिए उपयोगी हो। में पदि ऐसी बात है तो उसका उपयोग शीजए। यदि वह उपयोगी न हो तो उसे न मीजिए। हम किसी के ऊपर शोई बीज बनात नहीं सादते, हम कोई राजनी-तिक बचन बढ़ता नहीं जाहते। हम झापरी इतने स्पष्ट रूप में नयो बातें करते हैं , नयोगि हम सच्चे हटब से छापनी अपनी आई समक्षते हैं।'

नयोनि हम सञ्चे हृदय से छापको अपने भाई समभते हैं। उन्होने प्रपते इसी भाषणा में एक स्थान पर कहा—

हिमारी हार्दिक कामना है कि भारत आर्थिक हिंदे से एक महान एवं दिमारी हार्दिक कामना है कि भारत आर्थिक हिंदे से एक महान एवं राक्तिवाली राज्य वनें, जैसा महान राज्य बाज वह अपनी आरिक वास्ति, सस्हृति एक नितिक महायता की हिंदे से हैं। हमारी कामना है कि भारत में उज्जकोटि ना विकासन उद्योग हमा जनति इपि हो भीर उसकी जनता ना जीवन-मान करने हो। अपनी रास्क में हम इस उसस एव पज्यकार्य में पास्के साथ सनुपोप्त करने हो। तीवार हैं।

#### मद्रास में

मद्रास की जनता ने हृदय कोलकर सोविमत नेताओं का स्वागत किया और ग्रपने स्थाय श्रेम को प्रकट करके बता दिया वि भारतीय जनता साति के लिए महान सोवियत सथ पी जनता के कयें-दै-कथा मिलाक्य आर्थ बढेगी। जनता ह्रारा स्वागत सभा में मार्थोस पुरागिनन और खुर्चेन ने भाष्या दिये जितमें उन्होंने भारतीय जनता को अपनी ग्रुमकामनाएँ और औष्ट नार्य के लिए सथाई वी।

### कलकत्ता में

मलकत्ता में बाबुवान ने बहु पर बगत्त के राज्यपाल गुरुममंत्री सिहत प्रन्य समस्त मंत्री श्रीर उप-मंत्री तथा तमाम बड़ घफत्तर श्रीर श्रान्त के बढ़े-बढ़े नागरिको सिहत लाखों लोग उनके स्वागत के लिए उपस्थित थे।

जब खुली कार में दोनो सोनियत नेता बगाख सरबार के घतिथि भवन को सहीं हो मार्ग में जन समुद्र ठाठें मार रहा या। सडक इतनी मरी हुई घी कि नार खलाना कठिन हो रहा था। जब कार को आये बढाने का मार्ग न मिना तो एक इसरी सडक से इस नेताओं को खतिथि अवन पहुँचाया गया था। हिन्दुस्तान डाइन्स के सब्दों में सडक पर सोचियत नेताओं के वर्षन के हितायें आये खोगों की सख्या पणा सा कि समग्र भी।

३० तवस्वर को जब नागरिको नी धोर से इतके स्वानल रामारोह का प्रवन्य होने की तैयारी हो रही थी तो कहते हैं लोगो ने उन्हें नजदीक से देखने के लिए संदेरे से ही धपना स्थान साथे बैठने के लिए पाने को बहा पहुँचना झारस्म फर दिया था। इस स्वायत समारोह में प्रख्वारो की, रिपोटों के बाधार पर तीस साल से प्रथिक जनता स्वपंत्रिय थी।

भारत ही बया विश्व का रिकार्ड तोड दिया गया या कलकते में, किसी के स्वागत में दुनिया के किसी भी सहर में इतने बादमी इतने उल्लास के साथ कमी एवंचित नहीं हुए थे। पंडित नेहरू की ष्राय्यक्षता में ये स्वागत समारीह सम्मन हुआ।

स्थागत का उत्तर देते हुए थी ए

'भारत की जनता के समक्ष जो युगो पुराने खीपनिवेशिक उत्पीडन से प्रपने को मुन्तकर स्वतत्र विकास के पथ पर ग्रास्त्र है, स्वतत्र राष्ट्रीय विकास तथा नवजीवन निर्माण के भव्य मार्ग उन्मुक्त होगये हैं।

'भारत ने प्रपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की है और इस प्रकार आपने

महान देश के भागी विकास की नीव डाली गई है। 'एदिश्या ने राप्टो की एक जूटता हुमें विश्वेष रूप में मानन्दित करती है, जिन्होने विक्य उपनिवेशनाद पर निर्शायक भाक्रमण कर महती विजय प्राप्त की है।

गोमा के सबध में उन्होने कहा--

'सभी भी ऐसे देश हैं जो स्वस्य दारीर पर जोड़ की तरह दूसरे देश पर चिपटे हुए हैं। मेरा मतलव पुर्तगाल से है जो गोवा को छोडना नहीं चाहता, जो भारत मी इस न्याय राम्मत भूमि को अपने शासन से मुक्त करना नही चाहता।

'लैकिन आज या कल ये होवर रहेगा और गोवा विदेशी शासन से अपने को मुक्तकर भारतीय गरातन का सभिन्त सय हो जावेगा।"

## जयपुर में

जयपुर में भी सोवियत नैताझोका शानदार स्वागत किया। जिस प्रवार बन्मई में उन्हें सहर की टोपियों मेंट की गई उसी प्रकार यहाँ राजस्थानी सामा मेंट निए गये। स्यागत के निभित्त जब जयपुर में पूली की कभी महसूस की गई सी देश वे दूसरे भागों से फून मैगाए गये।

## काश्मीर में

मान्त्रीर पी यात्रा का एक विशेष महत्य इससिए भी है कि बादभीर भी अन्तरराष्ट्रीय स्थिति ऐंगी है वि जोई भी विदेशी राष्ट्र उसरे चारे में अपनी सम्मति सम्ट नहीं दे पाता । पर बाइमीर पहुँचने पर मार्गल घुल्गानिन ने घपने पहते भाषण में ही वहा— भारत वी सात्रा जो हमने पूरी वी है वह हमारे तिए बहुत जगरोगी सिद्ध हुई है। हम स्पष्ट रूप से स्वीनार नरते हैं नि भारत में बारे में हमारा ज्ञान अल्य था। लेकिन हमारे लिए जो व्यवस्थामी गई उससे हम सारे दक्षिणी तथा मध्यभारत को देख सके और इसके लिए हम अनुप्रहीत हैं। लेक्नि भारत के उत्तरी माग को देखे विना हम अपने दिमाग में भारत की पूरी तस्वीर नहीं खीच सकते थे।'

इस तरह सोवियत नेतामी ने स्पष्ट रूप से काश्मीर के विवाद ग्रस्त प्रश्न पर अपनी स्पष्ट राय देवी और खुले सब्दों में नह दिया कि काश्मीर भारत का

ही एक अग है।

श्री एन॰ एस॰ खुश्नेव ने काश्मीर के मुख्य मन्त्री बस्की गुलाम मुहम्मद द्वारा प्रायोजित अभिनन्द समारीह में उन लोगो की बिहरून नगा कर दिया जी काश्मीर के प्रश्न को खामखा विवाद बस्त बनाये हुए हैं। उन्होंने स्वागत समा-रोह के उत्तर में धन्यवाद देते हए कहा-

'काइमीर का यह तथाकथित सवाल धालिर क्यो पैदा हुमा ? इस परन की जनता में तो उठाया नहीं। कुछ राज्य उन देशों के चीगी के बीच विद्वेप फैलाना

लाभप्रद समभते हैं जो उपनिवेशवाद से तथा विदेशी उत्पीडको के ऊपर धपनी युगो पुरानी निर्मरता से श्रपने को मुक्त कर रहे हैं। ऐसा करते समय इजारेदार केवल अपने लक्ष्यों का ही अनुसरए। करते हैं।

इन देशों को मार्थिक हिए से और भी कसकर अपने कटने में लाने के लिए तथा अपनी मर्जी का गुलाम बनाने के लिए वे जनता के एक तबके को दूसरे में खिलाफ भडकाते हैं।

काश्मीर के बारे में उन्होंने सोनियत नीति स्पष्ट करते हुए कहा-

'इस मसने के सम्बन्ध में हमारी स्थिति पूर्णतया स्पष्ट है। कारमीर राज्य सबधी इस मसले की वावत सोवियत सघ का सदा ये विचार रहा है कि इसका निर्णय स्वय काश्मीर की जनता द्वारा होना चाहिए बयोकि यह दात जनवाद के सिद्धान्तों के अनुकृत होगी और इससे क्षेत्र की जातियों के बीच मैतीपूर्ण सबध सदछ हारे।'

उन्होने कहा--'जैसा कि तथ्यो द्वारा सिद्ध है, काश्मीर की जनता साम्राज्य वादी शक्तियों के हाथ का खिलीना नहीं बनना चाहती। लेकिन काश्मीर के

मस्तै के सम्बाध में पाकिस्तान की नीति का समर्थन करने नी प्रांड में कुछ

शक्तियाँ बिल्कुल यही करने की कीशिश कर रही हैं।

'भारतीय गणतम्य के एक राज्य के रूप में कात्रधीर के मस्ते का फैसला कारमीरी जनता स्वयं पहले ही कर जुकी है। यह जनता का निजी मामला है।'

उन्होंने पाकिस्तान की मनीचूंति का जिकर करते हुए कहा—'पाकिस्तान के परराष्ट्र मन्त्रालय ने सोवियत राजदूत को धुताकर उन्हें ये सुभाव दिया कि में और मेरे मित्र धुत्मानिन काश्मीर जाने का विचार त्याम हैं और श्रीनगर तथा सापके राज्य के सन्य मायों में साने के लिए सापके राज्य के सध्यक्ष का निमत्रया इस्बीकार कर थे।'

जन्होंने कहा—'हम इस चीज को दूबरों के नामतों में हस्तक्षेप करने नी क्ष्मुतपूर्व मिसाल समकते हैं। इसके पहले कभी भी दूबरे राज्यों ने हमसे ये वहने में तुर्वेत नहीं कि हमें कहाँ बोर किस लिए जाना चाहिए तथा किसको प्रपत्ता निम बनाना चाहिए।'

#### व्यस्त विवस

१२ दिसम्बर को हैदराबाद हाळस में उनका राष्ट्र की घोर से सत्कार किया गया, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री तथा अन्य मन्त्री और कुछ विशेष व्यक्ति सम्मिलित में।

१३ विसम्बर को मार्चल बुल्गानिन बीर खुक्चेव ने रेडियो से भारतीय जनता के लिए भागण दिए, जिनमें उन्होंने भारत और सोधियत एम की मिनता को महता पर प्रकाश बाला, और नियंग खासि को घावस्थकता पर प्रकाश बालते हुये कहा कि भारत प्रति सोधियत सम की मित्रता ही विश्व धांति के लिए एक गारदी है। उन्होंने भारत की समस्त जनता को धन्यवाद दिया, जिसने उनवा खुले हुदस से स्वागत किया था।

इसीदिन एन० एस० खुव्येव ने भारतीय ससद के सदस्यो---संसदीय हिन्दी परिपद के सदस्यों के समक्ष एक भाषण दिया।

१४ दिसम्बर को पत्रकारों के सम्मेलन में दोनो नेताओं ने भाषण दिये और जनके द्वारा पर्छे गये प्रक्तों के सन्तोषप्रद उत्तर दिए। ( २७२ )

## विदाई की वेला

विदाई का समय भी वहा कृष्णाजनक था, खबता था सोवियत नेता भारत के ही बेटे हैं, पहित नेहरू का हुर्दय भी निकला पहता था। दोनों नेताओं ने संक्षिप्त भाषण देकर विदा ली।

भी खुरनेव ने अपने मर्भान्त भाषण में कहा —'प्यारे मिनी ! कुछ ही मिनटी में हम भारत की महान जनता की राजधानी से विदा से रहे हैं।'

उन्होने कहा---

'पादे मित्री ।

उत्तरीत्तर सुदृढ हो रही है।

'हमारी जनता भीर देवों की मैंनी कभी भी वानुता अवना संपर्य हे चुपत्ती
नदी पत्नी है हमारा हव विस्तास है िक मॉक्टम में भी ऐसा कभी नही होगा।
हम मपने देतों की मैंनी की बढाने छोर सुदृढ बनाने के लिए कुछ मी नही
उठा रखेंगे जिससे कि यह मैंनी चिरतन एवं मुदृद हो।

प्यारे मित्रो, फिर मिलेंगे !

नमस्ते !

# मित्रता की गारंटी

संयुक्त वक्तव्य

होमियत सम की घरकार के निममण पर भारत के प्रधान मंत्री जून, १६५५ में सीवियत सम पचारे। उनका वहाँ हार्बिक स्वागत हुआ और उनकी-इग यात्रा ने दो देशों की जनता के बीच मैत्री पूर सद्मान की मुद्द बनाया। इस यात्रा के धन्त में भारत के ज्ञान मंत्री तथा सीवियत सम्बंभी मित्रपरिषद के अध्यात ने २२ जन, १६४५ को एक समुत्र वस्त्रव्य निकाला।

भारत सरकार द्वारा दिये गये गिमश्रण के जवाश में सीवियत सप की मिनिएरिय के धन्यक श्री एम॰ ए॰ दुन्तानिन, सीवियत सप की नवीं क सीवियत के सन्यक स्वक के सदस्य श्री एम॰ एस॰ प्रचेश सीवियत का की नवीं क काय सरकारी प्रतिनिधियों के साथ १९४४ के नवस्य र-दिसम्बर में भारत परारे। वे भारत में जहीं भी गये हैं, इस देस की जनता ने जनना जस्ताहरूण त्यागत किया है। जनकी इस यात्रा ने दो देवों की जनता को वांधनेवाल मंत्री सम्बर्धी की सुद्ध बनाया है। श्री हुस्तानिन भीर श्री खुर्ड की भारत में हिंस खंधी स्वा नदी-पाट सम्बर्धी विवंध निर्माण कार्यों, सामुद्धायिक योजनाओं, राजनीय हिंपितालाओं तथा क्या किया स्वी विवंध निर्माण कार्यों, सामुद्धायिक योजनाओं, राजनीय हिंपितालाओं तथा क्या स्वाह्म कार्यों देखा है।

श्री जनाहरलाल नेहरू की शोवियत सथ की यात्रा, तथा शोवियत सभ की मित्रपिरप के प्रत्यास श्री एनं एं० जुलातिन ग्रीर सोवियत सथ की रार्वेच्य सीवियत के प्रत्यास निवंच के सिव्यत के प्रत्यास निवंच के सिव्यत के प्रत्यास निवंच के सिव्यत के प्रत्यास निवंच के स्वत्यास की एनं एक उत्तरी जीवनन्य सियो, समस्यामो, उपतिचयो भीर आकाकाओं के बारे में निश्री रूप से मुद्ध जानकारी प्राप्त सी है वितसकी परिद्याति उनमें तथा उनकी जनता के बीच पारस्परिक सम्मान, सर्विष्ठा एव सहिष्युता पर आधारित वममृत्यूम की स्थापना में है दें।

२२ जुन, १६५५ को निकाल गये समुक्त यक्तव्य में "वचनील" नाम ते विक्यात पाच सिद्धान्तों में इट निष्ठा प्रकट की गई। इन सिद्धान्तों के प्रमुगर राजनीतिक, आर्थिक सभा सामाजिक व्यवस्थातों में प्रकटर होते हुए भी देश पारस्परिक सम्मान तथा धावरिक मामली में बहुस्तक्षेप के प्राथाय रूप एन-दूसरे से सहसोप कर सकते हैं और करण चाहिए तथा चाति एक भावक-जीवन की परिस्थितियों के सुवारने के समान बादेवों की प्राप्ति के लिए सिक्ष्य एवं शांति-पूर्णें सह-प्रस्तित्व की नीति का अनुसरए। वे कर सकते हैं घौर करना चाहिए। जब से इन पाच सिद्धान्तों का उद्धोप हुचा है, तबसे अधिकाधिक देशों ने

उन्हें स्वीकार विधा है और उनके साथ सहमति प्रचट की है। बान्हूँग सम्मे-लन में भाग लेने बाले राष्ट्रों में धर्चयम्मति से एक घोषणा स्वीक्त की गिनमें इन सिद्धास्त्रों पर वक्त दिया गया जो अब राष्ट्रों के बीच सहयोग के तिए व्यानक कर में एक आधार माने गवे हैं।

श्री एन० ए० बुल्गानिन और श्री एन० एस० खुरवेब की बर्तमान भारत-

बाजा के दौरान में भारत के प्रधान मन्त्री थी जवाहरलाल नेहरू के साथ धानतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के ऊपर उन्मुक्त एव मुस्पष्ट विचार-विमर्श हुए हैं। इन विचार-विमशौँ के फलस्वरूप उन्होंने सपने इस इद विश्वरस पर पून वल दिया कि बन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का नियमन इन पाँच सिद्धान्तो द्वारा होना चाहिए और धन्तर्राष्ट्रीय तनातनी में कमी करने तथा राष्ट्रों के बीच बाति एवं सहयोग के लक्ष्य को वढावा देने के लिए हर प्रयास होना चाहिए। जुलाई, १६५५ में सर-कारों के प्रधानों के जेनेवा-सम्भेतन में महान् शक्तियों ने युद्ध की व्यर्थता स्वीकार भी जो पारमाण्यिक तथा उद्भन ग्रस्त्रों के विकास के फलस्वरूप मानय-जाति के कपर नेवल विश्ति डा सकता है। बन्तर्राष्ट्रीय ऋगडे तथ करने के लिए पुद का सहारा विल्कुल ही नहीं लेने के सिद्धान्त की इस भाषारभूत मान्यता का संसार के राष्ट्रों ने सहपं स्वागत किया और इसके फलस्वरूप तनातनी में प्रत्य-धिक कमी हो गई। जबकि यूरोप भीर एशिया की मुख्य समस्यामी का समा-धान अभी भी होना बानी है, युद्ध की निषिद्ध ठहराने ना स्वाभाविक परिसाम यह हुमा वि रुप में परिवर्तन होगया और वार्ता द्वारा समभौते के प्रयास धारम्भ हुए । सोवियत सथ और जर्मन संघातमक प्रजातन्त्र के बीच कटनीतिक सम्बन्ध स्यापित हुए। राजदूतीय स्तर पर सयुक्त राज्य अमरीका और चीनी लोक गएतन्त्र के बीच बार्ताओं का सूत्रपात हुआ जो आभी भी जारी है। विगत ग्रगस्त महीने में पारमाणविक शक्ति शातिपूर्ण उपयोग सम्बन्धी सम्मेलन ने र्गफलतापूर्वेत प्रवने बिचार-विमर्श समाप्त किये, ग्रीर बृहत् वरिएद ने धन्त- रोट्ट्रीय पारमाए।विक श्रवितसूत्र वी स्थापना के सम्बन्ध मे एक प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

समभीता वार्ता की इस प्रक्रिया नो बढावा देने के उहेश्य से सरकारों ने प्रधानो के जेनेवा-सम्मेलन से जो विगत जुलाई महीने में हुम्रा या यह निर्देश दिया कि तसम्बद्धी देशोके परराष्ट्र मन्त्रियो का सम्भेलन आयोजित हो । पर-राष्ट्र-मन्त्रियो का यह सम्मेलन सभी हाल में जेनेवा में हुआ है। सम्मेलन में विचार-थिमर्शंगत समस्यामी के ऊपर समभौता नही हुमा और सरकारो वे प्रधानों के सम्मेलन से जो बडी-बडी झाशाए पैदा हुई थी ग्रभी तक प्री नहीं हुई हैं। तैक्ति इस सम्मेलन के फलस्वरूप उन समस्याबा को छोर भी स्पष्ट रूप में समफ़ने में मबब मिली है जो ससार के सामने हैं, बीर आभारभूत संब्य यह है कि इन समस्याधी का समाधान एकमात्र शातिपूर्ण पद्धतियो द्वारा तया शाति-पूर्ण सममौता वार्ता द्वारा ही हो सकता है, यदि युढ को निषिद्ध ठहराना है, जैसा कि सर्वस्वीकृत है कि इसको गिषिद्ध ठहराना ही होगा। सतएव जैतेवा में पर-राष्ट्र मन्त्रियो ने सम्मेलन के नतीजे से होने वाली निराधा केवल अस्यायी होनी चाहिए और अन्तर्राष्ट्रीय तनातनी में डिसाई करने तथा एकमात्र वासी द्वारा मतभेदो को हल करने की पद्धति पर निर्भर रहने के लिए हर प्रयास जारी रहना चाहिए। दोनो देशों के नेता यह आशा व्यक्त गरते हैं कि समुक्त राज्य प्रमरीका तथा चीनी लोक गएतन्त्र के बीच राजदूतीय स्तर पर जो वार्ताए जारी हैं उनसे न केवल उन सनस्याओं का समाचान होगा जिन पर उनके बीच विचार-दिनर्य हो रहा है, यरन् उच्च स्तरीय वार्ताम्रा के द्वारा मीर भी ब्यापक रूप में सन्दाय स्थापित होगा । उनका दृढ विश्वास है कि एश्विया में तब तक स्थायी पाति नहीं हो सकती जब तक कीनो लोक गणतन्त्र को समुक्त राष्ट्र सप में घनना न्याया-चित स्थान मिल नही जाता । इस सुस्पष्ट सध्य को स्वीकार वरते में जो दिलस्य हो रहा है जस पर वे खेद प्रपट करते हैं । उनकी यह उत्कट ब्राधा है कि एतिया के दूरपूर्व की श्रन्य समस्याएँ भी समक्षीते द्वारा ययासीध्र हल हो जाए, प्रयान् चीनी लोन गणतन्त्र के समूद तटीय द्वीपो घीर तैवान सम्प्रन्घी न्यायनम्मत ग्राधिवारों भी पूर्ति हो, तथा वीरियाई जनता के राष्ट्रीय ग्राधिकारों की मान्यता दोनो देशो की जनता की एक-दूसरे की जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्रधिका. धिव भवसर प्राप्त हो रहा है। वे भाशा करते हैं कि एक ऐसे साधार पर जिससे दोनो देशो की विभिन्न जीवन पद्धतियों ने लिए समफबूफ एवं सम्मान को प्रोत्सा-हुन मिले पारस्परिक सम्पर्नों के लिए इस प्रकार के अवसरों में अबोध वृद्धि होगी ग्रतएव सोवियत सघ की मित्रपरिपद के अध्यक्ष, सोवियत सघ की सर्वोच्च भौवियत के अध्यक-मण्डल के सदस्य तथा भारत के प्रधान मन्त्री भारत में भिलाई इस्पात कारलाने के निर्माण में दोनो देशो ने बीच सहयोग के विकास का, तथा उन वार्लाध्री का स्थागत करते हैं जो कई अन्य निर्माण योजनाश्रो के सम्बध में हो रही हैं। भारत की दिलीय पचवर्षीय योजनाओं के दौरान में जिसमें भारी उद्योग के जिलास पर जोर दिया गया है सहयोग के ऐसे और भी प्रधिक प्रवसर मिल सकते हैं। वे इस बात को बाह्यनीय सममते हैं कि जब धावश्यक प्रारम्भिक वार्य परा हो जार, ती दोनो देशो के योग्य प्रतिनिधि द्याचिक एव प्राविधिक सहयोग के धौर धिधर परस्पर लामपूर्ण रूपो पर विचार करने तथा जरूरत पड़ने पर खास विषयों में मतैब्य स्थापित बारने के लिए मिलें।

श्री बल्गानिन और श्री खुरचेव की भारत-यात्रा न केवल दो देशों को एक-दूसरे के निकट लाने की दृष्टि से वरन् विश्व शांति के लक्ष्य को धागे बढाने की

द्षि से महत्वपूर्ण है।

सोवियत सब की मन्त्रिपरिपद के बध्यक्ष श्री एन० ए० बुल्गानिन, सीवियत सप की सर्वोच्च सीवियत के श्रध्यक्ष-मण्डल के सदस्य श्री एन० एस० छ इचेव भविष्य में अपने विश्वास का, तया न केवल अपने दोनो देशों की वरन् ससार भी जनता के हितार्थ शाति को बढावा देने में अपनी शक्तियों की लगा देने के लिए अपने दुढ सकल्प का नये सिरे से उद्घोप करते हैं।

एन० ए० बुल्गानिन, सोवियत सध की मन्त्रिपरिषद् वे ग्रध्यक्ष ।

जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधान सन्त्री।

# हमारे अन्य प्रकाशन

|                                                                                   | Salle M.                                                                      | 4 -4 4.4 /                                                                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| एक खत, एक खुरह<br>मिट्टी का कलम<br>राख की परनें<br>एक ही पतवार<br>सीमान्त         | (कहानी)<br>(उपन्यास)<br>(उपन्यास)<br>(उपन्यास)<br>(कहानिया)                   | कुण्एाचन्द्र एम० ए०<br>यावचेन्द्र सर्मा 'चन्द्र'<br>कमल धुक्त<br>शिवग्रतलाल वर्मन<br>रवीन्द्रनाथ ठाकुर | हा।)<br>ह)<br>हा)<br>हा)<br>हा।) |
| मेरे नाटक<br>कौन किसी का ?<br>चौद सितारे<br>समाज का ग्रस्याचार                    | (नाटक)<br>(उपायास)<br>(कहानिया)<br>(उपग्यास)                                  | रबीन्द्रनाय ठाकुर<br>रबीन्द्रनाय ठाकुर<br>रबीन्द्रनाय ठाकुर<br>दारतकन्द्र चटर्जी<br>द्योकत यानवी       | राः)<br>राः)<br>राः)<br>राः)     |
| चार सी बीस बाशमीर की बेटी इसान जो मर न सक<br>प्रेम पुजारिन भाही जकडहारा जीना सीखा | (उपन्यास)<br>(उपन्यास)<br>(उपन्यास)<br>(उपन्यास)<br>(उपन्यास)<br>(अध्यात्मिक) | जमनादास 'ग्रस्तर'<br>झोमप्रकास ग्रप्त<br>प० गुदर्शन<br>दीवग्रतलाल वर्मम<br>देसराज ग्रीर गम्धम          | हा)<br>हा।)<br>हा)<br>हा।)       |

# मिलने का पताः

नारायण्द्त्त सहगल एग्ड सन्ज, बरीबा कर्ना, देहली

| वाल, किशोर और                | प्रौढ़ों के लिए धनूठा सा | टिटा ।      |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|-------------|--|--|--|
| भूठेकी हार .                 | थी सरस्वतीकुमार 'दीपक'   |             |  |  |  |
| नकटा राजा                    | श्री सरस्वतीकुमार 'दीपक' | 1=          |  |  |  |
| सच्चे मित्र                  | भी थोक्रपण ग्रुप्त       | I=)         |  |  |  |
| घमण्डका सिर नीचा             | थी थीहच्ला गुप्त         | I=)         |  |  |  |
| काठ की हाँडी (सचित्र)        | थी घीड्रप्स गुप्त        | · 1=)       |  |  |  |
| श्रनल यड़ी या भैस (सचित्र)   | थी थीकुच्ल गुप्त         | 1)          |  |  |  |
| जैसी करनी वैसी भरनी (सचित)   | यी थीकृष्ण गुप्त         | 1=)         |  |  |  |
| लालन बुरी बला है (सचित्र)    | थी थीकृदण गुप्त          | <u>,I-)</u> |  |  |  |
| विज्ञान के चमरकार (सचित्र)   | देसराज व गन्धवं          | 1=)         |  |  |  |
| विज्ञान के मनोरंजन (सचित्र)  | श्री शरण                 | · 11=)      |  |  |  |
| राई का पहाड़                 | वेसराज                   | 11=)        |  |  |  |
| खाक घर 🔒                     | रवीन्द्र नाथ टैगोर       | ,1=)        |  |  |  |
| र्वतान की मौत (सचित्र)       | टाल्सटाम                 | 11=)        |  |  |  |
| सुनेहरा सपना (सचित्र)        | थी शरण ं                 | 11=)        |  |  |  |
| सोने की खेती (सचित्र)        | श्री शरण                 | 11)         |  |  |  |
| घरतीकालाल (सचित्र)           | श्री शरण                 | 1=)         |  |  |  |
| परिश्रम का फल (सचित्र)       | श्री श्वरण               | 1=)<br>1=)  |  |  |  |
| साच को भ्राच (सचित्र)        | श्री शरए                 | F)<br>I≃)   |  |  |  |
| बनो और वनामी (सचित्र)        | श्री दारए।               |             |  |  |  |
| मिलने का पता:                |                          |             |  |  |  |
| नारायगाद्त्त सहगल एग्ड सन्ज, |                          |             |  |  |  |
| दरीबा कलां, देहली ।          |                          |             |  |  |  |
| वहला ।                       |                          |             |  |  |  |